| Q<br>Q      | ç <del>000000000000000000000000000000000000</del>                                          |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ф<br>ф      | TO THE READER                                                                              |  |  |  |  |  |
| ф<br>Ф<br>Ф | KINDLY use this book very carefully. Of the book is disfigured or marked or written        |  |  |  |  |  |
| φ           | on while in your possession the book will of have to be replaced by a new copy or o        |  |  |  |  |  |
| þ           | paid for. In case the book be a volume                                                     |  |  |  |  |  |
| 5           | of a set which single volume is not available the price of the whole set will be realized. |  |  |  |  |  |

<del>ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼</del>;**ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼ଡ଼**ଡ଼

Correge ¢<sup>rata</sup>p SRINAGAR. LIBRARY Class No. 891. 433 Book No. MISK Accession No. 16201 <del>៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰៰</del>

# खरगोश के सींग Khargosh Ke Seeng

से प्रमाकर माचवे Shai Prabhabar Machve

vilas Brakashan Grah.

नीलाभ प्रकाशन गृह प्रयाग प्रकाशक विलास प्रकाशन गृह नीलास प्रकाशन गृह ५, खुसरोवाग रोड, इलाहावाद



मूल्य ३1) Price 3-4-0

मुद्रक जाब प्रिटर्स ६६, हीवेट रोड, इलाहाबाद

## परिचय

श्री प्रभाकार माचवे हिंदी के उन इने-गिने लेखकों में हैं जिनकी सरसता ज्ञान की आँच से सूख नहीं गई। माचवेजी की मातृभाषा मराठी है, पर हिंदी पर उनका उतना ही अधिकार है जितना मराठी पर। मैं हिंदी के जिन तरुण लेखकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ उनमें बहुत कम ऐसे होंगे जो माचवेजी की तरह ज्ञानिपास, बहुश्रुत और साथ ही सरस भी हों। माचवेजी वैसे दर्शनशास्त्र के ज्ञाता है, बहुत दिनों तक इसी शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके हैं। साधारणतः जो लोग दर्शन जैसे जिटल विषय में मानसिक विश्राम पाते हैं वे अपना एक मानसिक घरौंदा बना लेते हैं और उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। माचवेजी इस नियम के अपवादों में से हैं। दर्शनशास्त्र उनको वाँधता नहीं, मुक्त दृष्टि देता है। वे संसार की हलचलों को देखते हैं और अपने अध्ययन मनन के द्वारा यह निश्रय

करते हैं कि इस समूचे कोलाहल के भीतर वह स्वर कीनसा है जो भविष्य में मार्ग प्रदर्शक वनने की चमता रखता है। इस निश्चय के साथ वर्तमान-काल में मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह तो भविष्य ही ठीक-ठोक वता सकता है कि उनको पहचान कहाँ तक ठीक थी। परंतु उस पहचानने की प्रक्रिया में माचवेजी अपने पाठक को सदा साथ रखते हैं और उसको युक्ति से, तर्क से, मनोरंजन से अपने अनुकूल बनाते रहते हैं। इस पुस्तक में उनके जो निबंध हैं वे उनके अध्ययन-मनन के सबूत हैं और उनकी सरसता के निदर्शक हैं। माचवेजी अपने विचारों को केवल साहित्य में ही नहीं रूप देते, वे रेखा और रंग के सहारे भी उसे मूर्तिमान करना जानते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध चिन्तन परायण साहित्यकार श्री अद्रोय जी से वे इस विषय में तुलनीय हैं।

श्राजकल ऐसे कम ही साहित्यकार मिलते हैं जिनमें चिन्तन-मनन, श्रध्ययन श्रौर सरसता का ऐसा मिणिकांचन योग हो। माचवेजी में व्यंग्य करने की बड़ी शक्ति है। उनके व्यंग्य बहुत चुभते हुए होते हैं, परन्तु सर्वत्र उनमें एक प्रकार की श्रानासिक वर्तमान रहती हैं। वे व्यंग्य करके यह सोचने में नहीं उन्नभते कि उसका क्या श्रौर कितना श्रसर हुश्रा। इस प्रकार निश्चिन्त हो जाते हैं जैसे कुछ किया ही नहीं।

माचवे जी ने हिंदी साहित्य को कई रचनाएं दी हैं। हिंदी पाठक उन्हें सरस किव, चिंतनशील कहानी एकांकी लेखक श्रौर समालोचक के रूप में जानते हैं। इन निबंधों में उनका नया रूप दिखाई देगा, परन्तु वस्तुतः इन निबंधों में उनके तीनों रूपों का मुन्दर समन्वय हुश्रा है। मैं हृदय से इनका स्वागत करता हूँ।

काशी विश्वविद्यालय ३-२-५१

हज़ारी प्रसाद द्विवेदी

# संग्रह का इतिहास

श्री प्रभाकर माचवे के। पहले पहल मैंने ''जैनेन्द्र के विचार'' की शबे-फ़िराक की तरह लम्बी भूमिका के लेखक की है सियत से जाना। उस भूमिका में उन्होंने क्या लिखा था, यह मैंने नहीं देखा। मैं कहानी लेखक जैनेन्द्र का प्रशंसक रहा हूँ, पर उनके विचार मुक्त पर कभी कोई प्रभाव नहीं डाज सके। उन उलके विचारों की (जो स्वयं जैनेन्द्र के कथनानुसार योंही एक्स्ट्रेवेगेंज़ा'(उद्भ्रांत-प्रबन्ध मात्र) थे इतनी लम्बी मूमिका लिखना ही मेरी दृष्टि में भूमिका लेखक का मूल्य कम कर देने के लिए काफ़ी था। श्रीर यद्यि भूमिका की लम्बाई का हिन्दी भाषियों पर काफ़ी रौब रहा, पर मैंने उसके बाद कभी कहीं किसी लेख श्रथवा कहानी पर यदि 'प्रभाकर माचवे' नाम देखा तो उसे पढ़ने का कष्ट नहीं किया। योंही एक पूर्व-प्रह (prejudice) सा मुक्ते माचवे जी के प्रति हो गया।

मेरा यह पूर्वग्रह १६४७ तक कायम रहा। उस वर्ष मुके नेशनल इन्फार्मेशन एंड पबलीकेशन्ज की ऋोर से एक मसौदा मिला कि मैं उसके सम्बन्ध में ऋपनी सम्मत्ति दूं। उक्त प्रकाशन गृह को मैंने स्वयं दो पुस्तकें दी धीं, एक पुस्तक का ऋनुवाद उनके लिए किया था श्रौर उनके परामर्शदाता की हैिसयत से भी मुम्के प्रति मसौदा कुछ मिलता था। मसौदा काफ़ी बुरी हालत में था, लगता था जैसे लेखक ने बड़ी वेपरवाही से इघर उघर से पत्र पत्रिकात्रों में छपी ऋपनी क होनियाँ इकट्ठी की हैं ऋौर विना दूसरी नज़र डाले ऋौर छापे की भूलें सुघारे उन्हें प्रकाशन के लिये भेज दिया है। वह मसौदा माचवे जीकी कहानियों का या तब मुफे उनकी कितनी ही कहानियां बरबस एक साथ पढ़नी पड़ीं। सभी तो नहीं पर कुछ कहानियां, विशेष कर दो तोन, जो कहानियों की अप्रेचा हास्य रस के लेख अधिक थीं, मुक्ते बहुत पसंद ऋायीं ऋौर तब वैसी ही ऋौर चीजें पढ़ने की लालसा हुई। तभी दिल्ली से 'मनोरंजन' निकलने लगा श्रौर उसमें मानवे जी की एक के बाद एक मुन्दर चीजें निकलने लगीं। 'गाली' 'मकान', 'खुशामद' मुफे इतनी ऋच्छी लगीं कि पंचगनी के उस श्रवकाश में मैंने उन्हें एक से श्रिधिक बार पढ़ा श्रीर रस पाया। तब मैंने माचवे जी को उनकी प्रशंसा में पत्र ही नहीं लिखा, वरन् ऋपने उपन्यास 'गिरती दीवारे' तथा ग्रपने कहानी संग्रह भी उन्हें भेंट किये ।

मैंने फिल्म की नौकरी में कुछ रुपये जमा किये थे। प्रकाशकों के हाथों में इतना तंग था कि मेरा इरादा स्वयं लाहौर जाकर प्रकाशन करने का था। माचवे जी के ये लेख मुक्ते इतने अच्छे लगे कि जब मुक्ते पता चला, नैशनल इन्फ्रीशन वालों ने उनकी पुस्तक प्रकाशित नहीं की, तो मैंने उन्हें लिखा कि यदि उन्हें स्वीकार हो तो मैं उनके हास्य रख के लेखों का संग्रह प्रकाशित करूं और मैं ने उन्हें अपने प्रस्ताबित प्रकाशन गृह की विस्तृत योजना लिख भेजी। वे तत्काल मान

गये त्रौर उन्होंने मुक्ते लेखों की सूची त्रौर कांट्रेक्ट भेज दिया, पर मेरा सारा रुपया मेरी बीमारी में लग गया श्रौर वह सूची तथा कांट्रेक्ट वैसे का वैसा पड़ा रहा।

इधर जब दो वर्ष पहले "नौलाभ प्रकाशन" का श्रायोजन हुआ तो मैंने कौशल्या जी को भी माचवे का संग्रह छापने का परामर्श दिया। कुछ क्पये का श्रभाव होने श्रौर कुछ माचवे जी के पास लेखों की कोई प्रतिलिपिन होने से यह संग्रह पहले न छप सका। इस संग्रह के छपने का श्रेय श्रधिकतर कौशल्या जी को है, जिन्होंने स्वयं दिल्ली जाकर पत्र-पत्रिकाश्रों के दफ्तरों से वे लेख इकट्ठे किये श्रौर संग्रह में वे सभी लेख श्रा गये जो मुक्ते पसंद थे।

मांचवे जी श्रपने इन लेखों को स्वयं बिलिएंट नॉनसेन्स (चमत्कार-पूर्ण वकवास) कहते हैं। मैं उनसे सहमत नहीं। उनके यहाँ वकवास विट्युल नहीं, या उनकी कुछ वकवास में चमत्कार नहीं, ऐसी बात नहीं, परन्तु प्रस्तुत संग्रह के लेखों में कदाचित ही कोई ऐसा लेख हो जिसे इस विशेषण से विभूषित किया जा सके। ये लेख उनके हास्य-रस का निचोड़ हैं। न केवल ये हास्य रस का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वरन् इनकी उपादेयता भी विवाद से परे हैं। हँसी हँसी में माचवे जी ने वड़े तीखे नश्तर लगाये हैं, जिनसे रक्त तो नहीं निकलता, पर जो हृदय में दूर तक उतर जाते हैं। 'कुत्ते की डायरी 'नम्बर श्राट का जादू' 'पतनी सेवक सङ्घ', 'धूस' 'खुशामद' 'मकान' 'गाली' श्रादि-श्रादि ऐसे लेख हैं जिन्हें चाहे जितनी वार पढ़ा जाय, रस में कमी नहीं श्राती। इसके श्रतरिक मनोरंजन के साथ-साथ इन लेखों को पढ़ते-पढ़ते हम कितनी ही सामयिक समस्याश्रों के सम्बन्ध में शिहट के साथ सोचने पर विवश् हो जाते हैं। यहीं मेरे विचार में माचवे जी की सफलया है।

फिर इनके ऋतिरिक्त ऐसे लेख भी हैं जो ऋनायाम ही बीसियों बातों के सम्बन्ध में हमारी जानकारी बढ़ा देते हैं। माचवे जी के इन दूसरी तरह के लेखों में साहित्य श्रीर पत्रकारिता का श्रपूर्व समावेश है। प्रस्तुत संग्रह में दोनो तरह के लेखों का सार है। पाठक न केवल हास्य तथा मनोरंन पायेंगे वरन् उपादेयता, विचारोत्पादकता, व्यंग्य तथा जागरूकता भी!

माचवे जी स्वयं चित्रकार भी हैं। इन लेखों के शीर्षक कार्ट्नों में उन्होंने स्वयं ही बनाये हैं। गुख-एष्ठ का डिजाइन भी उन्हीं का है। न केवल लेखों में वरन् इन कार्ट्नों में भी पाठकों को उनका वहीं व्यंग्य तथा नवीनता मिलेगी।

माचवे जो डबल एम॰ ए॰ हैं, बीस ज़वानें जानते हैं, किन, कथाकार, व्यंग लेखक और आजोचक हैं; दिसयों प्रंथों का उन्होंने सम्पादन किया है, दिसयों प्रंथों के सम्पादन में योग दिया है, दिसयों लेख उन्होंने लिखे हैं, पर आज तक उनका एक भी संग्रह प्रकाशित नहीं हो सका। वे लिखने में जिस त्वरा से काम लेते हैं, लेखों के संकलन तथा सम्पादन में उतनी ही वेपरवाही का वर्ताव करते हैं। सग्रह के प्रकाशन में हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि माचवे जी ने हास्य रस के जो निवंध लिखे हैं, उनमें से चुने हुए पचीस छुव्वीस निवंध एक जगह इकट्टे हो जांय। इस प्रयास में, विशेष कर मेरी वीमारी तथा माचवे जो की वेपरवाही के कारण, देर हो गयी। पुराने लेखों के परिमार्जन में माचवे जी को कष्ट भी करना पड़ा। वे कल्ला भी उठे। पर यह सब अच्छा ही हुआ, क्योंकि प्रस्तुत रूप में संग्रह न केवल हिंदी में हास्य-रस के अभाव की पूर्ति करता है वरन उसे गित भी प्रदान करता है।

प्रयाग २२, फरवरी १९५१ उपेन्द्रनाथ श्रश्क

# म्रुचा

| ने न्यापी                   | ११          |
|-----------------------------|-------------|
| एक कुत्ते की डायरी          | १६          |
| गाली                        | 28          |
| गला                         | 35          |
| नंबर ग्राठ का जादू          | ર <u>પ</u>  |
| छाता<br>० रेस्ट <b>नं</b> द | <b>्रिश</b> |
| पत्नी-सेवक संघ              | ४६          |
| काठ                         | ٦̈          |
| ग्राटोग्राफ़-वटोरक          | 40          |
| बिल्ली                      | ६२          |
| कितावें डाल पानी में        | <b>6</b> •  |
| जेव                         | <b>૭</b> ૫  |
| पंऋ                         | • •         |

| मुँह                                 | <b>50</b>   |
|--------------------------------------|-------------|
| जू <b>र</b>                          | <b>5</b> 4  |
| चाँद                                 | દર          |
| वस्त्र                               | ₹00         |
| मकान                                 | ११०         |
| तमाशा                                | <b>११</b> ६ |
| शंख क्यों नहीं बजा ?                 | १२४         |
| कवि-बिना                             | १३२         |
| खुशामद                               | १३६         |
| त्र <b>० भा० शिरस्त्राण-सम्मेल</b> न | १४७         |
| ऋण                                   | १५३         |
| पं० महासंस्कृतानन्द शास्त्री जी      | १५६         |
| उत्तर दिच्य                          | १६६         |
| खरगोश के सींग                        | १७२         |



## शुनिचैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। (गीता)

मेरा नाम 'टाइगर' है, गो शक्लस्रत और रंग रूप में मेरा किसी भी शेर या 'सिंह' से कोई साम्य नहीं। मैं दानवीर लाला अमुक- अमुक का प्रिय सेवक हूँ; यद्यपि वे मुक्ते प्रेम से कभी-कभी थपथपाते हुए अपना मित्र और प्रियतम भी कह देते हैं। वैसे मैं किस लायक हूँ! मतलब यह है कि लाला जी का मुक्त पर पुत्रवत् प्रेम है। नीचे मैं अपने एक दिन के कार्यक्रम का ब्योरा आपके मनोरंजनार्थ उपस्थित करता हूँ:—

६ बजे सवेरे—घर की महरी वहुत बदमाश हो गई है। मेरी पूँछ पर पैर रखकर चली गई। अन्धी हो गई क्या ? और ऊपर से कहती है—अँधेरा था। किसी दिन काट खाऊँगा। गुर्र-गुर्र..... अञ्ब्हा

चंगा हड्डीदार सपना देख रहा था श्रीर यह महरी श्रा गई—इसने मेरे सपने के स्वर्ण-संसार पर पानी फेर दिया । विचार-श्रृङ्खला दूट गई। वात यह है कि मैं एक शाकाहारी घर में पल रहा हूँ। श्रतः कभी-कभी मांसाहार का सपना श्रा जाना पाप नहीं! —यह मेरी श्रातृप्त वासना है, ऐसा परसों मालिक से मिलने को श्राये, एक बड़े मनोवैज्ञानिक जी कह रहे थे।....फिर सो गया।

७ वजे—कोई कम्बख्त ग्रा ही गया। नवागन्तुक दिखाई देता है। बहुत भूँका—पर नहीं माना। ज़रूर परिचित होगा। जाने दो—ग्रपने बाबा का क्या जाता है ? डेढ़ सौ वर्षों से ब्रिटिश नौकरशाही ने हमें यही सिखाया है—किसी की सारी, किसी का सर—ग्रपने से क्या ? हम तो भुस में ग्राग लगाकर दूर खड़े हैं तापते!

ट बजे—नाश्ता-पानी। त्राज ब्रेकफ़ास्ट की चाय पर बहुत गर्मागर्म बहस हो रही है! क्या कारण है! मालिक कह रहे हैं कि
इन मजदूरों ने त्राजकल जहाँ देखो वहाँ सिर उठा रखा है। कुचलना
होगा इसे। जान पड़ता है—मजदूर कोई साँप है। मालिक के मित्र
बतला रहे थे कि उत्पादन में कमी हो रही है। हड़तालों के मारे
तबाही मची हुई है। ऐसा कहते हुए उन्होंने त्रापनी नई 'सुपरफाइन'
धोती से चश्मे की काँच पोंछकर साफ की थी। मालिक की लड़की कुछ
उद्धत जान पड़ती है; बाप से मतमेद रखती है। यही तो कुत्तों की
जाति त्रीर मानव-जाति में त्रान्तर है— कुत्ता सदा वफादार रहता है;
न्नादमी, ये त्राहसान-फरामोश हो जाते है!

ह बजे—बगीचे में मालिक के छोटे लड़के ( श्रौर श्राया उनके साय ) सेर के लिए श्राये। फूलों के विषय में श्राया कुछ भिन्न मत रखती है; मालिक की लड़की का कुछ श्रौर मत है। मेरी दृष्टि से तो ये सब काट तराश वेकार सी चीज है— मगर नहीं—में श्रपना मत नहीं दूँगा—पहिले में यह जान लूं कि फूलों के बारे में मालिक का

## एक कुत्तें की डायरी

क्या मत है ! तभी ऋपना मत देना कुछ 'सेफ़' होगा।

१० बजे—एक नये ढंग के जानवर से मुलाकात हो गई। यह 'फट् फट्' आवाज़ बहुत करता है, नथुनों से धुँ आ उगलता है। मालिक चाहता है तब रकता है, चाहता है तब सरपट दौड़ता है। बड़ी चमकीली आँख है उसकी। मैंने भरसक उसकी नकल में भूं कने और दौड़ने की कोशिश की— मगर यह किसी विदेश से आया हुआ प्राणी जान पड़ता है। जाने दो, अपने को विदेशियों से क्या पड़ी है १ अपने राम तो 'स्वदेशी' के पुरस्कर्ता हैं—चाहे नाम ही स्वदेशी हो— और बनाने के यन्त्र सब विदेश से आते हों।

११ बजे—भोजन। इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अञ्छेनअञ्छे तनखावाले बाबुओं को जो नसीब न होगा, ऐसा उमदा पकवान हमें मिल जाता है। सब भगवान की लीला है। जब वह खाता हूँ तो भूल जाता हूँ कि मेरे गले में कोई पट्टा भी है या मुफे भी कभी मालिक ठोकर मारता है। मुफे स्वामी की ठोकर अतिशय प्रिय पुचकार की भाँति जान पड़ती है।

१२ बजे से ३ बजे तक—विश्रान्ति।

३ बजे— सहसा किसी का स्वर । निश्चय ही वह मालिक की वड़ी लड़की का मुलाकाती, भूरे-भूरे बालों वाला तरुए है! वह मखमल का पेंट पहनता है, पहिले मैंने उसे किसी चितकवरी विल्ली का बदन ही समका— वह गरीबों की बात बहुत करता है! आज उसने जो चर्चा की उसमें कला का भी बहुत उल्लेख था। जान पड़ता है कि शिकारी कुत्ते को जैसे एक खास काम के लिए पालकर बड़ा किया जाता है; वैसे ही यह कलाकार नामका प्राणी भी समाज में किसी खास हेतु से बढ़ाया जाता है।

४ वजे—शाम की चाय के वक्त बहुत मगडली जुटी थी। घर खासा चाय घर वन गया था। आज 'हिन्दुत्व', 'हिंदू-सभा', 'हिन्दू-वीर', 'हिन्दू-दर्शन' ग्रादि विषयों पर बड़ी बहस हुई। कई लोग थे जो इस बारे में उदासीन थे कि वे ग्रपने को हिन्दू कहें या ग्राहिन्दू। दो-चार नौजवान इस बारे में बहुत 'टची' \* थे। जैसे कुत्ते की थ्रथड़ी पर कोई वेंत मारे ता वह तिलमिला उठता है; वैसे ही उनके हिन्दुत्व पर चोट करने से ऐसा जान पड़ता था कि उनके सतीत्व पर चोट हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि हिन्दू क्या चोज़ है श यह किस चिड़िया का नाम है श मेरा पुराना मालिक ईरानी था— ग्रीर तब भी में सुखी था— ग्रव भी हूँ। गुलाम का कोई धर्म नहीं होता—कहते हैं ग्रव यहाँ के ग्रादमी ग्राज़ाद हो गये हैं— मगर पैसे की गुलामी तो ग्रामी बाकी ही है। जैसे प्रसन्न होकर मेरी जाति के प्राणी ग्रपनी पूँ छ हिलाने लगते हैं; वैसे मैंने कई विद्वान चरित्रवान, निष्ठावान, धर्मवान (माने जाने वाले) महानुभावों को पैसे की सत्ता के ग्रागे पिघलते हुए देखा है। हिन्दुत्व वड़ा है या पूँ जीत्व!

प्रवजे—बाहर फिर घूमने के लिए चला। मालिकन मेमसाहिवा खास कपड़े पहने, ऊँची एड़ी के जूते, रंगीन साड़ी वगैरह के साथ थीं। मेरी भी चेन खास ढङ्ग की थी। यह तभी पहनाई जाती है जब मालिकन किसी उत्सव-विशेष या वाइस्कोप वगैरह में शामिल होती हैं। ब्राज भी कुछ भीड़ देखने को मिलेगी। मेरी दृष्टि में सभा समाजों की भीड़ ब्रीर सिनेमा थियेटर की भीड़ में ख़ास ब्रान्तर नहीं।

६ से ८-३० वजे तक—एक सफेद पर्दे पर हिलती-बोलती तस्वीरें देखीं। ग्रारे, तो यह ग्रादमी जो ग्रापने ग्रापको बहुत सभ्य समभता है सो कुछ नहीं है। जैसे हम लोगों में प्रेमातुरता होती है, वैसे ही इनके चलचित्रों की नायक-नायिकाएँ दिखाती है। कोई खास ग्रान्तर लड़ने-भिड़ने में भी नहीं—जैसे दो श्वान एक हड्डी के लिए लड़ते हैं, दो मानव एक मानवी के लिए या मत के लिए या पराये देशके लिए।

<sup>\* &#</sup>x27;टची=touchy=तिलमिलानेवाले ।

## एक कुत्ते की डायरी

त्राच्छा हुत्रा मैंने यह दृश्य देख लिया, जिसे हजारों मानव चुप बैठे हुए त्राखों के सहारे निगल रहे ये ।। मेरा स्वप्न भङ्ग हो गया। मानव जाति को मैं बड़ा त्रादर्श समभता था—परन्तु वैसी कोई विशेष बात नहीं।

६ वजे—सोया। क्योंकि फिर सवेरे जागना है, वही पूँछ हिलाना है—तब डवलरोटो का टुकड़ा शायद मिले; श्रौर ज्यादह खुशामद करने पर दूच भी मिल सकता है! श्रच्छा भुः भुः ( मानवों की भाषा में श्रनुवाद : श्रच्छा तो राम राम!)

[ १६४७ ]



... फिर भेड़िये ने मेमने से कहा — 'त्ने नहीं तो तेर वाप ने गाली दी होगी।' (ईसप)

मेरे साथ एक वड़ो कमज़ोरी है। मैं गाली नहीं दे सकता। बचपन से ऐसे धार्मिक त्र्रोर सुसंस्कृत संस्कार मन पर जमे हैं कि मैं एक वारगी एकदम गुस्से से भर कर नंगई पर नहीं उतर सकता, त्र्रौर न एकदम त्रादिम भाषा में त्र्रपने कोध को व्यक्त कर सकता हूँ। इसका मतलब यह समभा जाता है कि मैं दव्बू हूं; मैं कायर हूँ, मैं मुँह तोड़ जवाब नहीं दे पाता—सुभ में कोध जैसे दिमत-शिमत हो गया है। संदोप में मैं सभ्य हो गया हूं। सभ्यता का एक लक्षण यह माना गया है कि जो गाली न दे वह सभ्य मनुष्य है।

मगर दुनिया ऐसी उलटी है कि जो जितनी ही बड़ी गाली, जितने ही अधिक त्रावरण में छिपा कर, चस्पां कर देता है, वह

उतना ही चलता पुर्जा, सफल, कामयाब, सुसभ्य सुसंस्कृत माना जाता है। ग्राप मेरी बात का यकीन न करते हों तो कोई भी ग्रखबार उठा कर देख लीजिए। बड़े-बड़े राजनीतिश्च क्या करते हैं ? ग्रपनी सभ्यता पर गर्व करने वाले इंगलैंड-ग्रमरीका ग्रादि देश ले लीजिएः वे सदा ही ग्रन्य देशों की बात करते समय इसी मधुलिपटी गाली का उपयोग करते रहते हैं। चर्चिल ने जब गांधी को याद किया, या जब कभी फासिस्ट गुंडों-लुटेरों ग्रादि की चर्चा होती है, या ग्राजकल सोवियत् रूस ग्रीर तत्संबंधी राजनैतिक मतावली की जब याद की जाती है तब किन शब्दों में ? मास्को से छुपने वाला राजनैतिक पात्तिक 'न्यू टाइम्स' तो एक ग्रपना स्तम्भ ही चलाता है—'गालियों पर प्रकाश'—'स्पाट लाइट ग्रान स्लैंडर'।

मैं यह प्रश्न मानव वंश शास्त्रियों के लिए छोड़ देता हूँ कि श्रादमी गाली देना सीखा कब से ? मैं समफता हूं, जबसे वह 'सभ्य' बना ! ऋख़बार में ऋाज कल इम देखते हैं कि गाली देना एक कला बन गई है। इस गाली-दानकला के कुछ पेटेन्ट शिकार भी हैं—राष्ट्रवादी पत्रों में 'जिन्ना' ग्रौर उनकी कम्पनी, वामपत्ती कहलाने वाले पत्रों में पूंजीपित ! ग्रौर फिर कोई भी गाली देने के लिए न मिले तो हिन्दी कवि तो सब से ग्राच्छा, सीधा ग्रौर सरस विषय है ही। मतलब यह है कि क्या राजनीति में, क्या साहित्य में, क्या धर्म ग्रीर दर्शन में, यदि ग्रापके पास खोजने की दृष्टि हो तो गालियां देने वाले ग्रौर गालियाँ खाने वाले श्रापको समूचे इतिहास में मिल जायेंगे । बहुत कुछ साहित्य जो 'वीर रस' के नाम से प्रख्यात है, वह इसी प्रकारकी प्रच्छन्न गाली-दान किया से भरा है। वावा तुल्सीदास ने भी जहाँ 'जानकीमंगल ऋौर 'पार्वती-परिणय' में विवाह की दावतों की 'ज्योनार' वाली मधुर गालियां लिखी हैं, वहां क्रोध में भर 'गारी देत नीच हरिचन्दहू दधीचहू

को' कह कर किलयुग की महिमा उत्तराकांड में गाई है। घर्म-चेत्र में तो गाली देने का जैसे मौरूसी इक धर्म प्रचारकों को प्राप्त है। मेरा जितना सो ग्रच्छा है, ग्रौरों का जितना सो बुरा। इसिलए हिंन्दू के लिए ग्रहिंन्दू म्लेच्छ है, ग्रमुर है; मुस्लिम को ग्रा-मुस्लिम काफिर; ईसाई को ग्राईसाई 'हीदन' या 'पैगेन' ग्रौर इसी प्रकार 'मामेकं शरणं वज' की भावना सब धर्मों में है।

ग्राप यदि समभते हों कि मनुष्य ज्यों-ज्यों सभ्य होता गया, त्यों-त्यों वह गाली वकना ज्यादा सीखता गया, तो यह बात गलत है। शान्तिब्रह्म कहलाने वाले ऋषि-सुनि तक क्या करते ये ? ग्राज कल समाचार पत्र वाले एक दिन एक को गाली देते हैं, दूसरे दिन बदनामी के लिए बिलाशर्त माफ़ी मांग लेते हें। उसी प्रकार ऋषि लोग कोध में ग्राकर शाप दे देते थे, बाद में उःशाप देकर उससे छुट्टी पा लेते थे। 'शकुन्तला' का दुर्वासा ऋषि भीख मांगने ग्राया भी तो कख ऋषि के ग्राथम में ग्रोर वस ग्राव देखा न ताव देने लगा चुन-चुन कर शाप! ऋषि लोग बरसों संयम से जंगलों में रहते थे — कोधादि सर्प उनके श्रवचेतन मन में छिपे रहते थे, उन्हें बाहर निकालने के लिए कभी मौका तो चाहिए। वस किसी-न-किसी दिन बिगड़ पड़ते थे ग्रीर काट बैटते थे।

मध्ययुग में कुछ तहज़ीवदारी वढ़ गई थी। गाली इतनी स्रामफ़हम (बोध-गम्य) नहीं थी। सामन्ती काल में गाली भी वड़े लाग-लपेट से दी जाती थी। बीरवल-वादशाह के किस्सों में 'हुज़्र गधे स्त्राते हैं!' स्त्रौर 'ग्धे भी तमाकू नहीं खाते' इत्यादि किस्से सु-परिचित हैं। पता नहीं गाली की गधे स्त्रोर उल्लू जैते निरीह स्त्रोर संयमी जानवरों से क्यों इतनी दुश्मनी है। जेरूसलम में तो गथे पूज्यनीय वस्तु हैं स्त्रौर स्त्रंग्रेजी कविता में उल्लू ज्ञान का प्रतीक! स्त्रौर फिर कुछ गालियों का स्त्रर्थ तो केवल व्युत्पत्ति-शास्त्रज्ञ ही वता सर्वेगे शकाठ ने क्या स्त्रपराध किया, जो उसका उल्लूक से सम्पर्क कर देने से एक-दम वह भयानक अपशब्द वन गया! जान-वरों के समान ही गाली का कुछ शहरों से भी सम्पर्क हो गया है। 'शिकारपुरी' 'विलयाटिक', 'वल्लोचपुरी', 'रांची से आये हैं', 'थाना से आये हुए' आदि प्रसिद्ध वचन हैं जो कि 'लखनौआ', 'भोपाली' और 'सैलानी' से भी आधिक प्रचलित हैं। परन्तु मैं बताऊं कि ये जो पागलों की विस्तियां समभी जाने वाली पिछड़ी हुई जगहें हैं, वे ही कभी कभी कमाल के कारनामे कर दिखाती हैं। '४२ का विलयावासी ही लीजिए। क्या '४२ का विलयाटिक' कहलाने से आप बुरा मानेंगे या आपकी छाती गर्व से फूल उठेगी? थाना' के पास ही वारली किसानों ने कम वहादुरी नहीं दिखाई। मतलब यह कि जगह को वदनाम करने से कुछ नहीं होता। वैमे तो क्या काबुल में भी गधे नहीं होते? और 'रांड सांड, सीड़ी, सन्यासी। इनसे वचै तो सेवै काशी!'

कुछ जानवर श्रीर शहरों की तरह कुछ रिश्ते भी ख़ामख़ा गाली के श्रान्दर मान लिये गये हैं। भला बताइए कि पत्नी के भाई या बहिन क्या सभी बुरे होते हैं। (श्रीर क्या श्राप पाठकों में से जो पति हैं, उनकी हिम्मत है कि श्राप पत्नी के सामने इस बात को कह सकें?) मगर बुरे न होने पर भी सारे के सारे 'सारे' उस कोटि में शुमार हैं। वैसे ही यह वेसुर 'स सुर' शब्द ले लीजिए। समुराल यों जेल की चाहे कहें, ससुर जेलर को श्राप चाहें 'सुर' या 'श्रासुर' कह लें 'ससुर' नहीं कह सकते। श्रीर वैसे ही वेचारी विधवा ने किसका क्या विगाड़ा है? मगर 'सिन्दूर' फिल्म चाहे होमवती की 'गोटे की टोपी' की नकल टीप कर बना हो या न बना हो श्रीर लच्मीनारायण मिश्र ने 'सिन्दूर की होली' कर डाली हो, 'रांड' उसी श्रार्थ में मौजूद है, जब कि संस्कृत 'रंडा' के श्रर्थ केवल 'स्त्री' है, उसका स्त्रिलङ्क हिन्दी में गाली बन जाता है। नाथूराम शर्मा शंकर ने एक काव्य लिखा है—'गर्भ रंडा रहस्य' नाम से। कहिए 'देवदासी'—जो प्रिय हायावादी शब्द है—श्राप

## ख़रगोश के सींग

के मन में 'प्रसाद की कहानियां नाचने लगेंगीं—देवस्थ श्रौर सदावीरा। किहए 'उर्वशी' 'श्रप्सरा' तो श्राप रवीन्द्र ठाकुर तथा पन्त की किवता के लज़ीज चटखारे लेने लगेंगे श्रोर कह दीजिए उसी को पतिरया, वेसवा, रंडी, छिनाल तो श्राप मारे जुगुप्सा से भर उठेंगे श्रौर मुक्त जैसे शब्द शास्त्री लेखक को डंडा लेकर मारने दौड़ेंगे—श्रश्लील-श्रश्लील कहकर! यद्यपि साँप की वजाय बांबी पीटने से कुछ होता नहीं है! सौभाग्य है कि 'भाभी' श्रोर 'वहिन जी' शब्द श्रभी उस प्रत्यच्च 'गाली' कोटि में नहीं श्राये, परन्तु कुछ साहित्यकारों ने उन दो रिश्तों का जैसा ढीला-ढाला उपयोग किया है, उससे वे रिश्ते भी बहुत कुछ उसी श्रेणी के निकट श्रा पड़ते हैं—यद्यपि पाएडवों में यह प्रश्न रहा होगा कि द्रौपदी भाभी किसकी है श्रौर पत्नी किसकी ?

य्यवसान जाकर हाथापाई, मारपीट, खूनखरावे तक में हो सकता है, य्यानी-ग्रानी शिक्त के य्यापाई, मारपीट, खूनखरावे तक में हो सकता है, य्यानी-ग्रानी शिक्त के य्यापाई, मारपीट, खूनखरावे तक में हो सकता है, य्यानी-ग्रानी शिक्त के य्यापार ! एक दिन मैं देख रहा था कि दो बिनये लड़ रहे थे। यह ध्यान में रिक्षए कि दोनों जैनी थे ग्रीर ग्रिहिंसा-धर्मपालक थे। ग्राता गाली गुफ्तार से ग्रागे बढ़ने की दोनों की मानसिक सामध्य न थी। प्रश्न कुछ पैसे टके को लेकर था। वे एक दूसरे को एक दूसरे को माता तथा भिगिनियों के निकट सम्बन्धवर्त्ती स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे, तथा यह भी उद्योपित कर रहे थे कि दोनों में पुरुपत्व का ग्राभाव है तथा दोनों ही शूकरांदि प्राणियों की संतानें हैं। उनके उस सस्वर सम्भाषण ने काकी मजमा इकट्ठा कर लिया था। तब उन गाली देने वालों के बारे में जो 'समूह' सोचता था, वह भी ग्राप नोट कर लें क्योंकि सुनता हूँ कि ग्राजकल जनता का युग है, ग्रातः जनता की शब्दाविल जानना भी ग्रात्यन्त ग्रावश्यक है। उस जनता से मैंने तीन नयी गालियां सुनी—

एक बोला—'मक्खीचूस' है ! वो क्या कोरट में जायगा लड़ने ।

दूसरा—चोर बजार करने वाला है। ग्राच्छा है ग्रागर खूब पिटे! तीसरा—'विनिये' हैं जी—ये क्या खाकर लड़ेंगे!

यह है नये युग की नयी गालियां ! एक जमाने में 'टोडी बच्चा' गाली थी; नौकरशाह — तानाशाह भी गाली थी, गद्दार साम्राज्यवादियों के एजएट, यह भी गाली चली। ग्रब नयी गाली है—'काला बाजार करने वाला', 'मुनाफाखोर', 'ग्रक्त चोर', 'कपड़ा चोर', 'थैलीशाह' इत्यादि इत्यादि।

इस प्रकार प्रत्येक युग में गाली का रिवाज बदलता जाता है। पहिले सती न होने वाली स्त्री कुलटा, कुलच्छुनी मानी जाती थी। त्राजकल सती न होने वाली स्त्री तो दूर, विधवा होकर विवाह करने वाली स्त्री गौरवास्पद मानी जाती है। पहिले 'शिखानष्ट' गाली थी, त्राजकल चुटैयाधारी बौड़म को स्कूल के छोकरे भी मज़ाक का विषय समभते हैं। पहिले 'मुछुमुएडा' बड़ी शर्मकी बात मानी जाती थी, त्राजकल 'मुच्छुल' व्यक्ति हास्य का विषय है। पहिले हैट टाई न पहिनने वाला व्यक्ति श्रासम्य माना था। त्राजकल वह 'वानू' भी हास्यका विषय वन गया है मान बदलते हैं— सम्यता त्रासम्यता वन जाती है, त्रासम्यता सम्यता। तब 'गाली' का रूप भी बदल जाता है। मुमिकन है हमारे पड़पोतों के जमाने में, जैसे त्राज हम 'पंडिताऊ' कह कर पुरानी वातों को हँसते हैं, हमारे त्रागामी वशज 'गांथोवादी' या 'हिन्दूसभाई' कह कर हमारी पीड़ो के लोगों पर हँसें.....

गाली का एक वड़ा भारी उपयोग है, उसमें सामाजिक मान्यतात्रों के विरुद्ध हमारे व्यक्तियन द्वारा घोर विद्रोह की चिनगारी छिपी रहती है। वे हमारे मानसिक 'सेफ्टी वाल्व' हैं। यदि गालियाँ न होतीं तो फिर 'भारत दुर्दशा' के पात्र कैसे बोल पाते, ग्रौर ग्राज का 'ग्रिंगिया वैताल' कैसे तोखी व्यंग की चुटिकयाँ लेता। इस प्रकार सामाजिक बुराइयों पर विदारक प्रकारा डालने का काम ये गालियाँ ग्रवश्य करती हैं।

#### ख़रगोश के सींग

गाली जिस चीज या संस्था या रिवाज को दी जाती है उसके प्रति तीत्र निपेघ या तिरस्कार व्यक्त किया जाता है। परन्तु इसका ऋर्थ यह कदापि नहीं कि उस वस्तु या चलन के लिए ऋापके मन में कोई जगह ही नहीं रह जाती। मनोवैज्ञानिक बतलाते हैं कि घृणा या तिरस्कार एक प्रकार में नकारात्मक छाकर्षण ही है छौर नफरत में प्यार छिपा रहता है, ऋतः जब एक व्यक्ति किसी प्रिया या प्रियतम के विषय में तीत्र निन्दा या तीत्र छालांचना व्यक्त करता है, तब एक प्रकार से वह विरोधी भक्ति ही प्रकट करता है। उस निंदा में यह निहित है कि छाकर्षण उसके पीछे कहीं है या था, जो ठीक ठीक सफलीभृत नहीं हुछा।

गाली दे देने से एक दूसरा फायदा यह भी होता है कि कोघ जो मन में जमा रहता है, निकल जाता है। वह एक तरह से मन के मैल को, युमड़न को, युटन को साफ कर देता है। जैसे बादल ग्राये, छाये, बरस गये—िफर ग्रासमान निरभ्र हो गया। पारिवारिक कलहों में ग्रक्सर ऐसा ही होता है। गाली से जहाँ एक ग्रार लड़ाई बढ़ती है, दूसरी ग्रोर चुक भी जाती है। लेकिन घोबी की गाली ने हो राम की सीता-परित्याग तक परीचा ले डाली। इतिहास में कई कहानियाँ हैं कि इस प्रकार की बात चीत ने कई वीरों के सुप्त स्वाभिमान को जगाया ग्रोर उकसाया है। यदि दिन्तण ग्रफरीका के गोरे वर्काल मोहन से गालीगलीज से पेश नहीं ग्राते, तो ग्रसहकार ग्रोर सत्याग्रह जैसे शस्त्रों की शोध कहां तक होती, यह विचारणीय है। यों कभी-कभी बुरे में से भी ग्रच्छा फल निकलता है। खाद से ही ग्रनाज बनता है!

यह सब लिख़ कर मैं साहित्य के शिष्ट संकेतों की बात करने वाला था कि उसमें कुछ गालियां लिखना कैसे निषिद्ध माना गया है परन्तु कई निषिद्ध बातें ग्रांब शास्त्र-सम्मत हो गई हैं। कल ही लुई मैकनीस का एक नाटक रेडियो पर सुन रहा था। उसका ग्रारम्भ ही गालियों से होता है। एक सेना से लौटा हुग्रा रूसी सिपाही है। वह श्रपना कोध उतार रहा है — 'डैम दि श्रामीं! डैम दि कमांडर! डैम दि.....' सभ्य श्रंप्रेजी समाज या साहित्य में 'डैम' बहुत बड़ा श्रपशब्द माना जाता है। परन्तु शायद सिपाही के लिए सब कुछ चम्य है। मुल्कराज ने तो श्रंप्रेजी उपन्यासों में भारतीयता लाने के लिए पंजाबी गालियों तक का शब्दशः श्रनुवाद कर दिया है। मैंने एक सजन से सुना था कि एक खब्जुलह्वास विद्वान 'गलियों का कोध' तैयार कर रहे हैं। बहुत श्रुभ समाचार है, उन्हें यदि सहायतम् लेनी हो तो हिंदी के दैनिक साताहिकादि पर्यात मसाला दे सकेंगे। इस दिशा में उन पत्रों के मस्तिष्क उर्वर हैं। एक श्रोर साहित्य सम्मेलनों के मंच पर श्रश्लीलता विरोधी प्रस्ताव बड़े ताव से उपस्थित करने वाले विद्वानों को मैंने घरेलू तौर पर भयानक श्रश्लील वातें करते हुए पाया। श्रतः मंच पर मानव चाहे जो मुखौटा पहिने, श्राखिर कपड़ों के नीचे सब श्रदमी एक से नंगे हैं। श्रोर नंगे को नंगा कहने में कोई गाली तो नहीं होजाती ?

एक कहानी से यह वातचीत खत्म करूं। एक वंगाली टोले में 'दे' साहव प्रसिद्ध थे। उनके नाम से उस महल्ले का नाम 'दे गली' पड़ गया। एक परिहास-प्रिय व्यक्ति ने गली के 'ग' को एक मात्रा से विभूषित कर दिया श्रीर वह 'दे गाली' पड़ा जाने लगा। एक फकीर भी उधर से गुजर रहा था, पड़कर उसने नारा लगाया — 'सौ गाली दूँगा, एक पैसा लूँगा।'

[ १६४८ ]



उस दिन एक कविसम्मेलन में भाग लेना पड़ा। वैसे मैं कवि-सम्मेलनों से कतराता हूँ, हसलिए नहीं कि कविता मुक्ते नापसन्द है। बिल्क इसलिए कि "कवि" नामक प्राणी और पदवी मुक्ते नापसन्द है। आप कहेंगे, देखिए, कालिदास से लेकर पड़ोसी की गली में रहने वाले और उनके मित्रों द्वारा 'महाकवि' नाम से प्रचारित श्री फुनफुनवाला 'सनकी' तक अनेकानेक कविजन इस जम्बूद्धीपे भरतखंडे हुए, और आप हैं कि जरा सा अँग्रे ज़ी पड़ लिये और हमारी इस सांस्कृतिक संस्था 'कवि' को बुरा-भला कह रहे हैं। आप का कहना बहुत दुरुस्त हो सकता है। मगर बात यह है कि आजकल के कवि-सम्मेलनवादी कवियों में एक आना कविता और १५ आने गला होता है। हमारे एक विनोदी मित्र ने कलाकार के बदले एक नया शब्द रूढ़ किया है "गला-कार"। अब बात यह है कि परमात्मा की कृपा से यद्यि संगीत की अच्छाई बुराई परखने के कान मुभे मिले हैं, तथापि मेरे गला नहीं है, इसका गिला नहीं है। त्र्याप कहेंगे कि त्र्याप भी त्र्यजीव त्र्यादमी हैं या राहु हैं कि वस थड़ ही धड़; गला गायव। सो बात नहीं। गला शब्द की त्र्यभिधा जो है ऋर्थात श्रीवा का ऋश्र भाग कंठ, सो तो है। शायद कवि-प्रसिद्धियों के ऋनुसार शंखाकृति ही नहीं खासा शंख-स्वर गला मुफे उपलब्ध है। श्रौर श्राजकल राजनीति श्रौर साहित्य दोनों में ही 'शंखान्दध्मुः पृथक् पृथक्' चल ही रहा है। परन्तु गला शब्द का जो गुणीभृत व्यंग्यार्थ, त्र्रसंलद्द्यक्रम-गुणीभृत-व्यंग्यार्थ है, सो नदारद है।क्यों कुछ बात त्र्यापके गले उतरी या नहीं ? यह सारी बात कहने का प्रयोजन यह कि परसों कवि-सम्मेलन में एक कवि को कुछ 'इन्फीरिएरेटी काम्प्लेक्स' **ऋर्था**त हीन-भाव से कहना पड़ा, 'मेरा गला वैठा हुऋा है ऋौर यों जुकाम भी हो रहा है।' यदि उस किव का गला बैठा हुन्रा नहीं, उठा हुन्रा त्रौर चलता हुन्रा भी होता, तो भी सुनने वालों के लिए तो वह लेटा हुन्ना ही लगता। कारण यह है कि गला जो लोग कवि-सम्मेलन में सुनना चाहते हैं, वह सिनेमाई तज़, शृङ्गारिक लावनी, दिल-खंचक कल्पना, मगर फिर भी ब्रामान, जो जल्दी समभ के गले से हुलुए की तरह उतर जाय, ऐसा चाहते हैं।

कंट को श्रपने यहाँ कम्बु या शंख की उपमा पता नहीं क्यों दी गई है। जरूर वह उसके श्राकार को लेकर ही रही होगी वर्ना कहीं वाचकपर्म स्वर हुश्रा तो "दारुण विप्लव मामे, तब शंखध्विन वाजे," की सार्थकता श्राधिनक किव श्रवश्य करते होंगे। परन्तु किव-जन 'उपमा' (मद्रासी खाने का पदार्थ नहीं, श्रलंकार) चाहे जो देते रहें, मैं श्राप से उस महान् विश्वासघात की, उस श्रवर्णनीय घोखावड़ी की बात कहने जा रहा हूँ, जिसमें मेरे एक परमित्रय, परम-श्रद्धास्पद मित्र ने बहुत सफाई से मेरा गला काटा। श्राप कहेंगे कि यदि मेरा गला काट ही लिया गया तो फिर यह गला वजाना मेरे लिए किस प्रकार

सम्भव है। जरा धैर्य से काम लीजिए। मित्र ने कोई भोथरी छुरी लेकर मेरी ही (हारित कहूँ या मराल जैसी कहूँ ? खैर वैसे ही सीधे कह डालता हूँ) प्रीवा पर हलाल ग्रथवा फटके का प्रात्यित्तक नहीं किया, किन्तु जब मैं कहता हूँ कि उसने मेरा गला काटा, तब मैं ग्रालंकारिक ग्रथं में यह मुहावरा पेश करता हूँ। परन्तु यहाँ ग्रालंकार का सवाल ही नहीं था, विल जो पेश किया था वह वरावर हाथ-सिलाई का ग्रौर वंगाली कुतें का था ( जिसे वंगाली 'पंजावी' कहते हैं।) मगर जब पहनने लगा तो गले में से सिर ग्रान्दर जा ही नहीं रहा था, वर्ना यों कहें कि गला सिर के ग्रान्दर ग्राने से इनकार कर रहा था। ग्रव ग्राप समक्त गये होंगे कि मेरे परम मित्र का नाम नामदेव टेलर (उर्फ दर्जा) है ग्रौर जिस गले के काटने की चर्चा चल रही है, वह मेरा नहीं 'मेरे' कुतें का है, जो कि तंग गले के कारण कभी भी मेरा न हो सका।

शरीर-शास्त्रज्ञ कुछ भी कहें, जव जव में ग्रापने देश की खात सोचता हूं, गला भर ग्राता है। मेरा देश कहकर वचपन से जिते बताया गया था ग्रव जैसे उसका गला ही न रहा १ तो ग्रव में जो उस पर ग्रापनी 'जान वारी ताँडी स्रत पे' (कृष्णभक्त कवियित्री ताज) करके, शहीद होकर, देश का गलहार बनता तो कैसा होता। पंजाब को यदि भारत-पुरुष का सिर माना जाय तो उसके ग्राह्म निभाजन की ग्रीर मेरा इशारा है, यह बात शायद ग्रापके गले उतर गई होगी। चिनाब सतलज का मामला विलक्षल गले में ग्राटका है। गले में, शरीरशास्त्री कहते हैं दो ग्लैंड (ग्रंथियाँ, गाँठें) होतो हैं, जो ग्राप से ग्राप रस कराती रहती हैं, इन्हें शायद परैथाइराइड कहते हैं। इन पर हमारा विकास ग्रवलम्बित होता है। यदि ये ज्यादा काम करने लग जायं तो ग्रादमी राच्सकाय हो जाय, ग्रीर कहीं कम काम करें तो सब के सब वामनावतार ग्रहण कर लें। यानी गले के बीच में एक

गुटकन्ना सा जो है न, उसकी कहानो यों है: ग्रादम या हमारा पहला पूर्वज जव निषिद्ध फल खा रहा था तो ''वह निषिद्ध है, निषिद्ध है,'' कह कर देववाणी हुई, सो शंकर जी के हलाहल के समान वह ग्रध बीच में ही गले में ग्राटका रहा। 'ग्रादम का सेव' गले के बीच की उस हड्डी को (जो हमारे थूक निगलने या गला भर ग्राने पर या सिट-पिटाने पर नीचे-ऊँचे होती रहती है) कहते हैं।

गले के कई उपयोग हैं। ग्राप गले से कोई भी खाद्य उतार हैं, पानी पी सकते हैं, हवा ब्रान्दर ले जा सकते हैं, जमुहाई ले सकते हैं, खाँस सकते हैं, चोर घर में घुस ग्राये तो चिल्ला सकते हैं, ( यह वात त्रालग है कि मारे डर के गला ऐसे मौके पर फेल हो है)। त्रागर त्राप पवके गाने वाले हैं तो उस वेचारे से कसरत करा कर लोगों को ध्रुपद-धमार सुना सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं : कोई सुने चाहे न सुने । श्रीर उसमें श्रगर श्राप पुरुप हैं तो नेकटाई या घड़ी का काला डोरा या भड़कीला बुन्दकीदार रूमाल या जनेऊ (या ब्लैकमार्के-टर हों तो सोने की कंटी भी ) पहन सकते हैं ख्रीर ख्रगर ख्राप स्त्री हैं तो लाकेट, मंगलस्त्र, माला, कंठी, चन्द्रहार, चेन, मोती की लड़ी, इत्यादि-इत्यादि ऋलंकार-शास्त्र में न पाये जानेवाले ऋलंकार पहन सकती हैं। इसी से तो कहा जाता है वह उसका गलहार है। शिवजी के फोटो में पाये जाने वाले काले ज़हरीले गलहार नहीं, इंदु-मती के विरह में ऋज ने जैसा हार हाथ में (यानी गलत जगह) ले रखा था। ग्रसल में हार का सच्चा स्थान गला है या हाथ, यह सिद्ध **इोना वाकी है।** कुछ लोग बोलकर **हा**रते .हैं कुछ हारकर बोलते हैं। दुल हिन जब वरमाला पिन्हाती है तब वह हाथ में ( गलत जगह ) जो हार होता है वह गले में ( सही जगह ) डाल देती है।

मगर हमारे लोकप्रिय वक्ता या प्रसिडेंट के गले में (गलत जगह) जो हार डाला जाता है वह भूठे विनय से भट से हाथ में (सही जगह)

## ख़रगोश के सींग

ले लेता है। तब कुछ स्थानान्तरीकरण सा हो जाता है। गलबहियां के बदले हार हाथ आते हैं।

गले के ठीक नीचे दोनों श्रोर "कालर बोन" है। श्रव तमाम डिक्शनिरयां छान डालने पर भी कालर के लिये मुक्ते शुद्ध हिन्दी पर्यायवाची नहीं मिला, इसिलये कालर की हड्डी को ऐसे ही लिख रहा हूँ। इनका उभार गले की गोलाई को देखते हुए कुछ श्रय्पया जान पड़ता है। मगर विधाता, कुछ गले बनाने के बाद, जान पड़ता है, थक सा गया होगा। उसने दो मिट्टी के लौंदे वहाँ चिपया दिये। मगर कुछ भाग्यवान व्यक्ति लौरेल की भाँति दोहरे गले वाले भी होते हैं, श्रौर उनकी कालर बोन मांस पेशियों की तहों के नीचे विख्र प्राय हो जाती है। फिर भी वह उन्हें होती जरूर है। श्राप कहीं यह न समर्के कि कोई उसके बिना ही होगे। मगर दोगले लोग ऐसे दोहरी छोड़ी वालों को नहीं कहते वह तो उस्ताद श्रौर ही होते हैं जो एक जगह एक कहें, दूसरी जगह श्रौर।

गला-पुराण वहुत बढ़ गया । यों तो गले से मिलने वाले कम ही मिलते हैं। गले की बात गले तक ही रह जाती है।

[ १<u>६</u>४७ ]



में तमाखू मात्र से नफरत करता हूँ। मुमिकन है, स्राप नवाबी लंबे नेचेवाला हुका पीते हों; या श्रपने त्रापको 'श्रार्टिस्ट' सावित करने के लिए लाल टाई लगाकर कुछ बंकिम भंगिमा लिए हुए 'पाइप' होठों में दवाते हों; या मिलिटरी के बहुत मारपीट क्रोर भागाभाग की ज़िन्दगी की यादों में सुस्ताकर जुगाली करते हुए लम्बा 'चीरूट' पीते हों; या 'उत्तान-भ्रू' (हाइब्राऊ) बनने की फिक में लम्बे सिगरेट-होल्डर में रखकर भूभूभ पीते हों; या त्रपनी निम्नमध्यवर्गीय प्रतिष्टा को बदस्त्र बनाये रखने के खातिर बीड़ी न पीकर सस्तो केंची छाप या पीला हाथी पनवाड़ी से रोज़ एक के हिसाब में खरीदते हों ब्रौर उसे ब्राघा-ब्राघा करके पीते हों; या फिर सीधा शेर-छाप 'कटा' या कड़क-बीड़ी नम्बर ब्राठ पीते हों, या उससे भी अधिक ब्रादिम तरीके से चिलम का दम लगाते हों— ब्राप चाहे जो करते हों, मुक्ते तमाखू से सख्त नफरत है।

में किसी भी भलेमानुस को सुरती हाथ पर मलते हुए, या धूं ब्रा बनाकर उसे मुँह या नयुनों में चकर दिलाते हुए, या उसकी गोली बनाकर पान में गटकते हुए, या बार-बार मद्रासियों को भाँ ति नाक में ठूँ सते या 'नस्य' की भाँ ति ब्यवहार करते हुए सहन नहीं कर सकता। मैं हिन्दू-मुसलमान की शादी सहन कर सकता हूँ; एक गान्धीवादी के हाथ में मार्क्स का 'कैपिटल' सहन कर सकता हूँ; परन्तु तमाखू मेरे लिए एकदम तो होन-एन्तह ज़ीव अथवा सभ्यता के साथ घोरतर मज़ाक है।

मैं एक सिख हूँ श्रौर तमाखू मेरे लिए वर्जित है। परन्तु उससे क्या ? वर्जीनिया (एक प्रसिद्ध सिगरेट) का इन वर्जनात्र्यों से त्र्यवश्य कुछ सम्बन्ध है। मेरा सनातन विश्वास है कि तमाखू भारतीय संसार की कचा से वाहर की वस्तु है, क्योंकि संस्कृत में तमाखू के लिए कोई शब्द नहीं। खुद 'तमाखू'शब्द की ब्युत्पत्ति देखेंगे तो वह विदेशी है। हम विदेशियों को अपने प्यारे जम्बृद्वीप से धकेल दे रहे हैं, या कहें कि वे 'खुद जाऊँ जाऊँ' का खेल कर रहें हैं, ऐसे वक्त ऐसे दुराराध्य परदेशी ब्यसन के प्रति हमारा क्या रुख होना चाहिए ? ग्र० भा० कांग्रेस-महासमिति के सदस्यों को देखिए, कोई तमाखू पीता है ? मौलाना आजाद का सोने-चाँदी का सिगरेट-केस नजरत्र्यन्दाज् कर दीजिए। पंड़ित नेहरू शायद कभी-कभी 'समोक' कर लेते हैं; मगर मेरे एक ग्रगस्तवादी या नेहरू-वादी मित्र का दावा है कि वह सिगरेट स्पेशल ब्रजवायन की होती हैं त्र्यौर वह उनकी कंठनिलका तथा फेफड़ों को त्र्याराम देती है (यह सब वार्ता 'रायटर' के कई सम्वादों की तरह निरी चंडूखाने की गप भी हो सकती है।) सरदार पटेल ने तो बीड़ी यों छोड़ दी जैसे कोई ग्रयना सत छोड़ देता है। ग्रव बोलिए कभी ग्राप कृपलानी या शंकरराव देव जैसे मैं तो ए० ग्राई० सी० सी० में प्रस्ताव रख रहा था कि कांग्रेस का सदस्य वही वन सकता है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, रोज ब्राध घन्टा स्त कातता हो और जिनके अधर तमाखू से अस्पृष्ट हों । परन्तु उधर से किसी ने मुँह से चकरदार धूआँ छोड़ते हुए एक आँख दवाकर मुक्ते रोक दिया। वर्ना आप क्या यह आवश्यक नहीं समभति कि कांग्रेस-जैसी पावन संस्था से सब तमाखूवादियों का बहिष्कार उर्फ 'पर्ज' एकदम होना चाहिए !

त्रव भाग्य का त्राभिशाप देखिए कि मेरे जैसे तमाखू-विरोधी व्यक्ति को इसी पेशे में स्राना पड़ा। मैं स्राजकल बीड़ी नम्बर स्राट का ठेकेदार, व्यवस्थापक, विज्ञापन-विशेषज्ञ, श्रपने जिले के लिए 'ग्रागेंनाइज्र' हूँ। छः साल पहिले मैं ५) माहवार पर एक मामूली मुहर्रिर था। त्र्याज मेरी कुछ इस्ती हो गई है। चार मकान मैंने इसी शहर में खरीद लिये हैं। त्र्रालावा इसके बहुत सी रक्षम 'विज़िनेस' में त्र्राटकी है। परन्तु व्यावसाविक नीतिशास्त्र में यह सब चम्य है। कसाईखाना चलाकर जो मुनाफा कमाया जाता है उसका एक शतांश जीवदया-मंडल को दिया जा सकता है; उसी तक से, जिससे बनस्पति घी के कारखाने से प्राप्त पूंजी का कुछ विनिमय गो-सेवा-संघ के लिए किया जा सकता है; श्रौर 'वार' में कम्बल सप्लाई कर जो मुनाफा हो उस पर जीनेवाले खादी-भंडारों के संचालक युद्धविरोधी नारे लगाकर व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कर सकते हैं; या विदेशी शराबों के 'फुलपेज' विज्ञापन छापनेवाले राष्ट्रीय **त्रफ़्रवार की सुर्खी 'शराववंदी ब्रांदोलन का नया मोर्चा' हो सकती है।** बहरहाल परिस्थितियों ने साहब, मुफे इस शर्मनाक हालत में ला पटका कि कहाँ तो मैं तमाखूसे चिढ़नेशला और कहाँ आज कोठों के कोठों बीड़ियाँ स्टाक हुई मेरे जिम्मे पड़ी हैं। तमाखू पर मैं वल रहा हूँ। फिर भी मेरी त्र्यात्मा तमाखू से त्र्यशुद्ध नहीं हुई है। वह निर्लित है। जिसे वेदान्ती 'निर्धिकल्प-समाधि' कहते हैं, या हिन्दी के सौंदर्यवादी समीत्तक जिस अप्रावेश के साथ चिल्लाते हैं कि इम तो सब 'वादों' से परे हैं ( हमें हुक्म न क्रेमलिन से मिलता है, न ग्रानंदभवन से ) उस

#### ख़रगोश के सींग

'स्वे स्वे कर्म एयभिरतः' ढंग से तमाखू और मेरे सम्बन्ध हैं। जैसे: "दूर हूँ तुम से अखंड सुहागिनी भी हूँ।

हे तमाख्रिय, तुम्हारी सेविका हूँ, स्वामिनी भी हूँ।"

इस वीड़ी नम्बर श्राठ का जादू देखो। खेतों पर मज़दूर काम करना नहीं चाहते, जंगन में तेंदू के पत्ते तोड़कर फर्मी से काटकर, दिन में हजार वीड़ी बनायी कि एक रूपया पांच त्र्याना फटकार लिया। परिणाम यह है, कि खेत को सँभालनेवाला कोई नहीं है; यद्यपि स्रन्न सव को जरूर चाहिए। ऋखवार में पढ़ा कि यू० पी० ऋसेंम्वली में रूसी पद्धति की सामृहिक खेती के विरोध में जो तर्क पेश किये गये हैं, उनमें यह भी है कि—हमारी ज़मीन उस लायक नहीं, ट्रैक्टर ऋमरीका से त्र्याने में देर लग जायगी, हमारी जनसंख्या के हिसाब से वेकारी बढ़ेगी, त्रादि त्रादि । ट्रैक्टर त्रायें चाहे न त्रायें मेरा जाती मकान वीड़ी के ठेके पर वन गया है। मैं खेतिहर मजदूरों को वेहतर रोज़ी दे रहा हूँ — चाहे श्रन्न का उत्पादन कोई करे या न करे। मालवा गुजरात में तमाखू की कारत जरूरी चीज़ों ( मसलन कपास ऋौर ऋनाज ) के बदले बढ़ती जा रही है। क्योंकि मैं बढ़ते दामों में उसे खरीदता हूँ। ऋर्थशास्त्र की भाषा में विलास त्रौर त्राराम की चीजें (लक्शरीज़ एंड कम्फर्ट्स) जरूरियात (नेसेसिटीज़) को धिकयाकर उनकी जगह ले रही हैं। बम्बई में स्रमरीका के दो जहाज भरा सिर्फ 'स्नो' ग्रौर कीम लदा पड़ा है — डाक्यार्ड की इड़ताल से वेचारा खूबस्रती-पसन्द हिंदोस्तानी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ऐसा यह चक्कर है--मुनाफाखोरी जिसको धुरी है। मैं भी एक छोटा-मोटा मुनाफाखोर हूँ। ग्रौर जब तक मेरी ग्रात्मा ब्यसनों से नक़रत करती है, सवेरे चार बजे उठकर मैं गीता, ग्रंथसाइब ग्रौर तुलशी रामायण का क्रमशः पारायण कर लेता हूँ, दिन में दो बार नहाता हूँ श्रौर धर्म-प्रिय हूँ, मेरे बिजिनेस में क्या बुराई है ? श्राखिर विजिनेस विजिनेस है। नम्बर ब्राठ का जादू यही है। मार्क दुवेन ने लिखा थाः

## नम्बर त्राठ का जादू

First God made man. Then He made woman. Then He felt sorry for man and he made

tobacco.

(पहिले परमात्मा ने त्रादमी बनाया। फिर बनायी त्रीरत। फिर त्रादमी पर उसे तरस त्राया। त्रीर उसने तमाखू बनायी) इसीसे किसी त्राज्ञात कवि ने कहा है:

Tobacco is a dirty weed, I like it.

It satisfies no normal need, I like it.

It makes you thin, it makes you lean.

It takes the hair right off your bean.

It's the worst dark stuff I have ever seen.

I like it.

(तमाखू एक गन्दी वनस्पित है। फिर भी मैं उसे चाहता हूँ। तमाखू से कोई स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति नहीं होती। फिर भी मैं उसे चाहता हूँ। उससे तम दुवले पतले हो जाते हो। तुम्हारी चाँद गन्जी हो जाती है। यह सबसे खराब गन्दी काली चोज़ है। फिर भी मैं उसे चाहता हूँ।)

श्रवं तमाख्-विरोधी-संघ की शीघ्र ही स्थापना करने वाला हूँ।
मुनाफा काफी हो चुका है। नम्बर श्राठ का जादू मैं बढ़ाते हुए (८८८ × ८८८) ८८८ तक पहुँचा देना चाहता हूँ।

त्रव मुक्ते पता चला है कि क्यों किसी ग्रादरास्पद पवित्र नाम के पीछे श्री श्री एक हजार त्र्याठ लिखा जाता है ! इस ग्रब्ट भुजात्र्यों वाले ग्रंक में कई ग्रब्टावकों का ग्रप्टम स्थान छिपा हुग्रा है ग्रौर इसी से रुपये के

पैसे भी त्राठ गुणा त्राठ हैं त्रीर त्राने भी त्राठ दुत्रा सोलंह हैं। जीवन गणित के त्रष्टपाद की त्राठखेलियों से चलता है। 'त्राप्टछाप' के कवियों की त्राप्टधातु मूर्तियों को साप्टांग दंडवत करने से नहीं; त्रीर न त्राठी-याम नायिकात्रों पर त्राठ-त्राठ त्राँस, वहाने से। संस्कृत त्राष्ट्र, लतीनी-यूनानी त्रोक्टो, डच जर्मन त्राष्ट्र, पुरानी त्रांत्रेज़ी त्राहटा, प्राकृत पंजावी-पाली त्राठु, त्रांत्रेज़ी 'एट' का यह चमत्कार है! त्राठ दिक्पालो! साची रहना तमाखू से मेरी त्रात्मा त्रात्रुती है।

[ १**६४७** ]

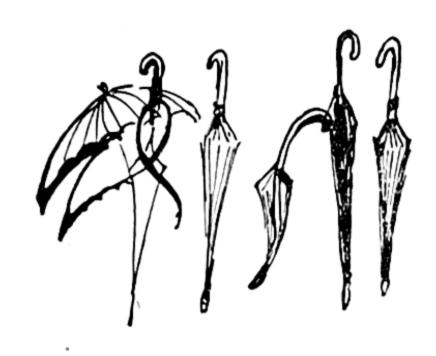

श्राप का छातेके बारे में क्या मत है, मैं नहीं जानता, परन्तु मैं छाते को मनुष्य जाति का एक बहुत बड़ा उपकारकर्ता समभता हूँ। कल्पना की जिए कि श्राप रास्तेसे जा रहे हैं श्रौर उधर से एक मोटर फर्रसे चली श्राई श्रौर श्रापके श्रौर मांटर के बीचमें की चड़सने पानी का एक गड्ढा है। श्राप श्रपने छाते का उपयोग एक ढालकी भाँति कर सकते हैं। श्रौर मोटर भी नहीं, कोई श्रानावश्यक व्यक्ति उधरसे जा रहा हो जिससे श्राप मुँह छिपाना चाहते हो — चाहे जिस कारण से क्यों न हो — छाता श्रापकी मदद के लिए सदैव प्रस्तुत है।

इस कारण मेरा मत है कि छाता, जिसे ग्रादमी ने शायद 'कौए की छतरी', उर्फ कुकुरमुत्ता देख कर सबसे पहिले ईजाद किया, मनुष्य की रचा-प्रवृत्तिका प्रतीक है। ग्रादमी बचना चाहता है, पानी से इसलिए छाता, जाड़ेसे इसलिए ग्रावरकोट, गर्मीसे इसलिए ख़सकी टट्टियाँ। जो ग्रादमी

बचना नहीं चाहता, वह किसी की छुत्रछाया मी पसन्द नहीं करता।
गङ्गाघाट पर ये बड़ी-बड़ी छुतिरयां लगाए बैठे पोंगा-पिंडत, नामके
सन्त-महन्त पता नहीं किस चीज़ से बचना चाहते हैं। अवश्य ईश्वरके
कोपसे बचना चाहते होंगे, क्योंकि उन्होंने पाखरड कितना फैला रखा
है यह क्या सर्वज्ञ ईश्वर नहीं जानता होगा! किसी न किसी ग्रुभ दिन
गङ्गामें ऐसी बाढ़ आये कि ये सब छुतिरयां स-छुत्री-छाया-वासी साधुओं
के, इबकर वह जायं तो दुनिया की पीठसे बहुत सा कल्मण मिट
जायगा।

तो हां, मैं छातेकी बात कर रहा था। जिस दिन आप डर रहे हों कि स्रासमान में बादल हैं स्रौर स्रव वे ज़ोरसे फट पड़ेंगे, वर्षा स्रावेगी ही, उसी दिन त्राप देखेंगे कि दिनभर छाता लिये त्राप डोलते रिहए —गरजेंगे सो क्या वरसेंगे –मसल सार्थक हो रही है। श्रौर इससे उलटे त्राप किसी दिन छाता ले जाना भूल गए कि त्रावश्य राजा इन्द्र, जोरमे मूसल चलाने ही लगे। मानो राजा इन्द्र या वरुण आपके छाता न ले जानेकी ही राह देख रहे हों। बरसातके साथ-साथ मेंढक, सावन-भादोंपर कविताएँ ग्रौर ''छाता वनवा लो छाता" पुकारनेवाले ग्रापको सहसा दिखाई देने लगेंगे। पता नहीं, इतने दिन ये कहां छिपे थे ? जहां उधर छहर बूंद बरसने लगी, हमारे बाबुद्योंने स्रपने छाते ताने स्रौर स्रादमी च्रौर वरसात का यह संग्राम शुरू **हो गया** । इसमें कभी-कभी च्रापने देखा है कि इवा जव उलटी बहती हो श्रीर पुराना छाता पुराने समाजी निज़ामकी तरह पूरी तरह उलट गया हो, तब कैसा त्र्यानन्द त्र्याता है ? **ग्रा**प छातेको सँभाल रहे हैं ग्रौर भींग रहे हैं; छाता है कि ग्रापके कब्जे से वाहर होता जा रहा है श्रीर तव छाता बजाय एक मित्र होने के एक शत्रु जान पड़ने लगता है, ठीक जैसे मित्रराष्ट्र सुविधानुसार शत्रुराष्ट्र भी होते जाते हैं।

नज़ीर वियां ने 'बरसात' पर एक बहुत यथार्थवादी कविता लिखी

है। जान पड़ता है कि उनके वक्त तक छातोंका चलन इतना न रहा होगा। इसी से वे उस समयके रेनकोट यानी 'लोई' का जिक करते हैं—

हैं जिनके तन मुलायम मैदेकी जैसे लोई । वो इस इवा में ख़ासी ग्रोड़े फिरे हैं लोई ॥ श्रीर जिनकी मुफ़लिसी ने शमों हया है खोई। है उनके सिर पे सिरकी या वेहियेकी लोई॥

क्या-क्या मची हैं यारो, वरसात की बहारें! इसिलए यदि छाते का इतिहास लिखा जाय तो उसमें छाते के दादा-परदादा कहीं-न-कहीं टाटके बोरे या कम्बल के लम्बे आ्राच्छादन के रूपमें आपको मिल जायंगे। किसी भलेमानस के हाथ छाता सम्हाले-सम्हाले दुख गए होंगे, या मुमिकन है छाते सब पैरेश्र ट्वालों ने ले लिये हों, सो उस छातेको सारे शरीरपर आवृत करनेके मोह से किसी 'मैकिन्टीश' ने आधुनिक रेनकोट बनाया हो!

(एक छाता वह भी होता है, जो अक्सर विलायती मेमें शौकिया उठाये-उठाये फिरती हैं। अपनी नज़ाकत दिखाने के लिए, कि हिन्दुत्तान की गर्मी उनसे सही नहीं जातो। सरकसमें तार पर नाच करने वाली छोकरियों के हाथों में वैसे जापानी फूलदार हलके छाते आपने देखे होंगे। वे सिर्फ नामके ही छाते हैं। जब आकाश में बादल छाए हों, तब ऐसे छाते किसी कामके नहीं। वे तो अर्फ बाहरी दिखावट के ही छाते हैं, जैसे कई आदमा नामके ही आदमा होते हैं; वक्त पड़ने पर वे काम ही.नहीं आते।

छातेके मामले में अक्सर शिकायत यह होती है कि लोग उन्हें भूल जाया करते हैं। यानी किसीके मकान पर आप उसे भूल गये हों, और किस मकान पर भूले हों यह भी आप भूल गए हों तो भी उसे शायद खोज निकालना सम्भव है। परन्तु यदि आप उसे ट्राम या वसमें; रेल या तांगे में भूल गए हों तो १ और भूलनेसे भी अधिक उनका श्रापस में गलती से श्रदल-बदल जाना बहुत सहज बात है। मगर ऐसे श्रदलने-बदलने में कभी श्राप फ़ायदे में भी रह सकते हैं; जैसे श्राप का छाता पुराना, जालोदार, फटा हुग्रा हो; ग्रोर उसके बदले में मिला छाता बहुत श्रव्छा निकते, तो? पेंसिल, रूमाल श्रीर छाता यह कई श्रादमी श्रवसर ख़रीदते नहीं, भूत से किसी दूसरे का ही काम में लाते रहते हैं। छाते की मांग भी बहुत रहती है, इस माने में कि श्राप के मित्र श्राप के यहां श्राये हैं, पानो बरस रहा है, उन्हें लौटना है, उनके पास छाता नहीं है: 'मैं श्रभी लौटा दूँगा, ज़रा श्रपना छाता तो देना—!, श्रीर फिर एक बार छाता गया कि गया। छाता नयी किताबों की भांति इस प्रकार उड़ जाने का श्रभ्यासी है। वह बहुत कम लौटकर घर पर श्रपने पुराने स्वामी के पास श्राता है।

छाते का यह श्रीर लाभ है। वह श्राप को श्रनचाहे परोपकारी बना देता है। मान लीजिये श्राप छाता लेकर जा रहे हैं श्रीर पास में एक श्राप का परिचित, मित्र, जानपिहचान वाला भीगता हुश्रा जा रहा है। वह श्रवश्य ही श्राप की छत्र-छाया में श्रावेगा। ऐसे समय एक मराठी हास्य-लेखक ने श्रच्छा उपाय सुकाया है कि किसी श्रीर दूसरे को भी श्राप उसी छाते में बुला लोजिये श्रोर तब श्राप बीच में छाते की डएडी थामे चल रहे हैं श्रीर दोनों श्रोर से टप्-टप श्रिभिषेक दोनों मित्रों पर वरावर हो रहा है, जो श्रापे-श्राधे छाते के बाहर हैं ही—इस प्रकार दोनों मित्र जल्दी ही श्रापके छाते की शरण छोड़ कर वैसे हो भाग जायेंगे जैसे श्राल्यक पाकिस्तान से।

कन्ट्रोल के दिनों में छातों का रंग कुछ कचा होता है। कल्पना की जिये एक बहुत मुन्दर, नये, धुले कपड़े पहिने, कालेज कुमार प्रेम-याचना करने ऐसा कन्ट्रोल में खरीदा छाता लेकर चला है। रास्ते में मेवराज ने कृपा की, श्रीर वह छाते के प्रताप को न जानता हुश्रा, श्रपनी ही धुन में 'पियाऽमिलन को जाना' गुनगुनाता हुश्रा चला जा रहा है। श्रीर उसकी प्रेयसी उसे मिलती है—उसकी यह दशा देखती है कि न केवल यह हब्शी सा रंग उठा है, मगर उसके कपड़े भी कृष्ण-बिन्दु-रंजित हैं, तब सम्भव है कि यह रूपासिक्तवाला प्रेम टूट भी जाय, श्रीर तब 'छाते के प्रति—' उसे विरह-काब्य भी लिखना पड़े—'श्रहह निर्मम श्री मम छित्रका!'

दर्शनशास्त्र में एक विभाग नीति शास्त्र का भी होता है, जिसमें मनुष्य-कर्म की अच्छाई-बुराई उसके हेतु और प्रयोजन ('मोटिव' और 'इंटेशन') से ठहराई जाती है। मसलन, दान के हेतु से सोने की ईंट भिखारी के सिर पर फेंक कर मारी और उससे उसका सिर फूट गया और लहू बहने लगा, तो भी मेरा कर्म नैतिक दृष्टिसे शुद्ध है, 'सु' है; इससे उलटे मैंने बुरे इरादे से, खराब नियत से एक सोने की मिण भी किसी को अलंकार रूप में दी तो अशुद्ध है, वह कर्म 'कु' है। इस प्रकार हमने 'छाते' को लेकर आदमी की नीतिमत्ता को परखने के लिये निम्न समस्या बनाई थी। इसका उत्तर आप जैसे देंगे उसपर आपकी चारित्रिक अच्छाई-बुराई, आपकी उदारता-संकीर्णता, स्वार्थ-परमार्थ-परता, आपका मानवता-प्रेम इत्यादि इत्यादि गुण अवलिम्वत हैं। मैं अपना उत्तर अन्त में दूँगा ही।

मान लीजिये त्राप के पास एक ही छाता है, त्रौर त्रापको रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है, जो पानी से भीग रहा है, सो त्राप निम्न बातें कर सकते हैं—

(१) ग्रपना छाता उसे दे दें, (यदि वह चोरी का छाता है तो हेतु 'कु' है) खुद भींगते हुये चलें। या,

(२) उसे ग्रापने ही छाते में बुला लें ग्रीर साथ साथ चलें। (मान लोजिए वह व्यक्ति एक महिला हो तो फिर ग्रापके हेतु की शुद्धता में शंका होगी)। या,

(३) ग्राप उसे एक नया छाता खरीद दें। या,

- (४) उसके दुःख में समभागी होने के लिये ऋपना छाता मूँद कर उसी के समान भींगते हुए चलें। या,
  - (५) उसे अपना छाता किराये पर दें या वेच दें। या,
- (६) दुनिया के दुःख से एक दम कातर होकर छाता फेंक दें कि त्रोह, इस दुनिया में इतने वे-छाते वाले हैं, ऋौर मैं ही ऋकेला छाता ताने हूँ। या,
- (अ) मित्र को मीटा मीटा उपदेश दे देखो, ऐसे वे-छाते वर्षा में नहीं घूमना चाहिए, निमोनिया हो जायगा, तुम्हें छाता लेकर ही चलना चाहिये। या,
- (८) उसे कुछ पैसे दें कि अञ्छा तुम भी ऐसा छाता खरीद लेना ( अप्रौर जब वह कहे यह पैसे थोड़े हैं, आप जोड़ सकते हैं — बोरिया ही ले लेना )। या—

्रेमें यह करूँगा कि उस साथीं को फुसला कर अपना छाता उसे अधिक दामों में बेचूँगा अौर उसे पता भी नहीं लगने पायेगा कि मैं एक छाते का एजएट हूँ और बोच में कमीशन खाता हूँ। यों परोपकार का परोपकार, व्यापार का व्यागर हो जायेगा।

# पली-सेवक-संघ

त्राजकल सेवक सङ्घों की धूम है। राष्ट्रीय-स्वयं-सेवक-सङ्घ, गांघी सेवा-सङ्घ, हरिजन-सेवा-सङ्घ, ग्राम-सेवा-सङ्घ, गो-सेवा-सङ्घ, श्रीर उन्हीं सेवक-सङ्घों का सब से नया नमूना—मज़दूर-सेवक-सङ्घ श्रादि श्रादि देखकर हमारे विनोदी मित्र ने एक नया सङ्घ बनाया है 'पत्नी-सेवक-सङ्घ'। इसकी नियमावली श्रापके सामने है। उससे श्रापको साफ पता लगेगा कि सेवा श्रीर सेवकाई की श्रोट में श्रपना वर्गाधिकार बराबर बनाये रखने का कार्य पति-जन श्रीर स्वामी-जन कर रहे हैं श्रथवा नहीं। यही परमपवित्र सदुदेशय इस पत्नी-सेवक-सङ्घ की स्थापना के पीछे कार्य कर रहा है।

उद्देश्य — पत्नी-सेवक सङ्घ का उद्देश्य पित्नयों की सेवा करना तथा उसके द्वारा पित ग्रौर पत्नी के बीच में सङ्घ-भावना बढ़ाना, यही रहेगा। इस उद्देश्य के श्रान्तर्गत पुत्र-सेवक-सङ्घ, पुत्री-सेवक-सङ्घ, सास- समुर-सेवक-सङ्घ, साला-साली-सलहज-सेवक-सङ्घ त्र्यादि छोटे-मोटे सङ्घ भी त्र्या सकते हैं।

स्थापना—जिस दिन त्रादम ने ह्व्वा को, मात ने खेपेरा को, ही-एमीबा ने शी-एमीबाको, मनुने इड़ा को या कामायनी को ('प्रसादजी' जानें) दुनिया के प्रथम पुरुष ने प्रथम स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया उस दिन से इस सङ्घ की त्र्यवैचानिक (इन्फ़ार्मल) रूप से स्थापना हो गयी थी । वैसे त्राधुनिक काल में, 'त्राधुनिकान्नों' के पति-जनोंको; जव से पत्नियां स्वावलम्बी त्रौर कमा इोने लगीं, तब से स्वामियों को ऐसे सङ्घ को रजिस्टर्ड कराने की त्रोर ध्यान देना पड़ा है।

सदस्य — इसका सदस्य कोई भी पत्नी का सेवक हो सकता है।

श्रंगरेज़ी में व्यंग-भाव से मुर्गी-चोचित (हेन-पेक्ड) माने जाने वाले सब व्यक्ति इसके स्वयमेव, स्वयंभू सदस्य हैं ही। इस सङ्घ की कोई भी सदस्य पत्नी नहीं हो सकती। ध्यान रहे जैसे मजदूर-सेवक-सङ्घ के नेता मज़दूर नहीं, भद्र लोक हैं, वैसे ही पत्नी-सेवक-सङ्घ के कार्यकर्ता पत्नीत्व से विभूषित नहीं हो सकते।

यहां पित श्रीर पत्नी शब्द की पिरभाषा देना श्रनुगयुक्त नहीं होगा। चूँ कि एक ही वाक्य में पिरभाषा श्रव्याप्ति या श्रितिव्याप्ति-दोष से भरी होगी, श्रतः पित श्रीर पत्नी के लच्चण श्रनेक वाक्यों से दिये जावेंगे।

## पत्नी किसे कहते हैं ?

(१) पत्नी वह है जो हिन्दू, तुर्की, ईसाई, हिन्दी-उर्दू हिन्दुस्तानी किसी भी भाषा-संस्कृत-धर्म-रूढ़ि-पद्धितसे 'व्याहता' बनी हो। 'व्याहता' शब्द के ग्रन्तर्गत गन्धर्व-विवाह, राक्तस-विवाह ग्रादि रीतियों से परिणीताएँ भी शामिल हैं। ग्रर्थात् व्याह का वंगाली रूप—'वीए' नहीं चलेगा। वर्ना सभी 'बी० ए०' शुदा लड़कियां विवाहिताएँ मानी जार्येगी। विवाह सम्बन्धी श्रनुभव कई 'बी०ए०' से पहले प्राप्त कर चुकी

#### पत्नी-सेवक-संघ

हो सकती हैं, परन्तु सभी बी॰ए॰ का 'बीए' नहीं होता; श्रौर इसका विपरीत भी ठीक हो सकता है।

- (२) पत्नी वह है जो पित को श्रपना श्रनुचर, सेवक, दास, सेकेटरी, वैरा, भृत्य, चरणरज समभती हो। वैसे पित की वह स्वामिनी है। बंदिनी से श्रिधक बंधनों की स्वामिनी उसे कहना उचित होगा।
- (३) पित के पैसे टके की वह ट्रस्टी है, ठीक जैसे पूँजीपित श्रमिकों के श्रीर कांग्रेसी श्राजादी के।
- (४) पतनी वह है जो पित से सदा लड़ती रहे। किसी भी दोष से वह सदा चिमत है; चूंकि दोष कभी भी पतनी का नहीं होता दोष पित का ही होता है। कि जिस च्रण से वह 'पतनी' बनी वह निदींष है। वर्ना वह कुमारी, श्रविवाहिता, सुश्री श्रीर क्या-क्या ही नहीं रहती।
- (५) पत्नी वह जो तलाक मांग नहीं सकती। पत्नी का तलाक मांगना उतना ही ख़तरनाक है जितना मज़दूरों का उत्पादन के साधनों पर स्वामीत्व मांगना,

# पति किसे कहते हैं ?

- (१) वह मच्छड़ जो बहुत भिनभिन करता है, परन्तु जिसके काटने से मलेरिया नहीं होता (याद रहे, 'श्रानाफ़िलीस' मलेरिया मच्छर में भी मादा श्रिक शैतान है) या वह नख-रद-विहीन सर्कस का पालत् पशु—जो कभी हिंसक श्रीर वन्य रहा होगा—श्रव रिंगमास्टरनी के चाबुक पर चलता है। वह पुरुषार्थहीन सिंह जो लद्मी की पूजा करने का ही उद्योग करने में निरत है।
- (२) पित वह व्यक्ति है जो पत्नी पर एकच्छत्र स्वत्वाधिकार रखता हो : जैसे जर्मनी पर हिटलर, इटली पर मुसोलिनी, जापान पर मिकाडो। यहाँ यह कहना त्रावश्यक है कि इन पित्नयों की त्रोर से लड़नेवाले ऐंटी-फैशिस्ट्र जब तक पैदा नहीं होते, तब तक पितयों की तानाशाही चल सकती है।

- (३) पित वह है जो हमेशा चिन्ता से उद्विग्न, महा-परेशान और इसी से सदा पत्नों नामक रोग के सम्बन्ध में उसी प्रकार चर्चा करता रहता हो और उससे इसी प्रकार आति क्वत रहता हो जैसे मिल-मालिक रेलवाई हड़तालियों से ।
- (४) पित वह है जो केवल पत्नी का ही नृपति नहीं है, गण-पित, कुटुम्ब-पित, प्रजापित और तनख्वाह-पित भी है। इस प्रकार से वायसराय के वेटोकी की तरह, या पैरिटो के बाद भी बची हुई आज़ाद मुस्लिम सीट की तरह, पित-पत्नी-समानता के बाद भी पित के पास कुछ अधिक है जो 'दैवायत्त' अधिकार होने से अनिर्वचनीय है।
- (५) पित वह वद-पुरुष है जो प्रकृति द्वारा शादी के खूंटे से वँधा हुन्ना एक लद् वैल है; उस कहानी का बूड़ा या वेटा या गधा है, जिसका सारांश है—'तुम हर एक को खुश नहीं कर सकते'; विधना की वह गलत प्रकृरीिंडंग है जिसे सुधारना न्नाशुद्धि-पन्न देकर भी सम्भव नहीं; वह उपाधि है जो कि कुमारों न्नीर विधुरों को नहीं लगाई जाती, यद्यपि वे पितत्व से पूर्व या पश्चात पिरिचित हो सकते हैं। सेक्स के विजडीकरण का दूसरा नाम पितदेव है।

## श्चव इस संघका कार्यक्रम—

(नोट—हर एक राजनैतिक-सामाजिक संस्था की भांति इसका दिखा-वटी कार्यक्रम श्रीर है; श्रन्दरूनी सच्चा कार्यक्रम श्रीर । पहिला श्रोपन पगडाल में प्रस्ताव है; दूसरी शिमला-दिल्ली की पर्दा-नशीन गुफ्तगू है। पहिला पूज्य वापू के चरणों में श्रच्तत-चन्दन है; दूसरा नफ़ील्ड या मैकगौवेन से गुप्त-श्रर्थ-सन्धि-पत्र है। पहिला संस्था के मुख-पत्र का स्तम्भ-शीर्षक है; दूसरा 'पार्टी लेटर' है।)

त्र्यतः पत्नी-सेवक-सङ्घ के दिखाने के दांत यों हैं:—
(त्र्य) दुनिया भर की तमाम पत्नियों का सङ्गठन।

#### पत्नो-सेवक-संघ

(खानेके दांत—सङ्गठन के बुकें के भीतर उनसे चूल्हा-चक्की करवा लेना, बराबर शोषण करते रहना )

(त्रा) पत्नियों की मानिधक त्रौर माली हालत सुधारना।

(खाने के दांत—थोड़ा बहुत लाल च देकर पित लोग अपना उल्लू सीघा करें!)

(इ) पत्नी के पत्नीत्व की ऋभिवृद्धि करना।

(खाने के दांत—इस प्रकार पतित्व के सम्बन्ध में आश्वस्त रहना, युगों युगों तक !)

[ १९४३ ]



# काठ छेदने चले सहस-दल की नव पंखांड़यां भृले...,

किसी भौरे के प्रति 'एक भारतीय आतमा' की एक षट्पदी में यह
उक्ति है। सचमुच, आजकल क्या जीवन और क्या साहित्य में रसकी
कभी देखकर यही जी होता है कि कहें — सब काठ हो गये हैं, काठ !
या सुसंस्कृत रीति से कहूँ तो काष्ठ-कीट हो गये हैं।

दो किव थे। दोनों को बात एक ही कहनी थी कि शहर में एक सूखा पेड़ है। पर एक ने कहा — शुष्को बृद्धस्यष्ठत्यग्रे; दूसरे ने कहा — 'नीरसतहरिह विलसित पुरतः।' कहने-कहने में फर्क होता है। एक पार्लमेंटरी ढंग है कि यह कहा जाय—'माननीय विरोधक महोदय ने मेरे कथन के ग्राभिप्राय को पूर्णतः श्रात्मसात् नहीं किया है।' दूसरी यह ठेठ शैली है कि कहें—'विरोधी ग्रमुक-ग्रमुक तो निरा काठ का उल्लू है!' में घएटों यह चिंता करता रहा हूँ कि यह उल्कूक

महाशय जो गाली बन गये, ये 'काठ' के ही क्यों वताये गये। वैसे उल्लू मिट्टी के, लोहे के, ताँ वे के, कागज के भी बनाये या बताये जा सकते थे। पर काठ से क्या विशेष प्रयोजन है ! क्या काष्ठ के सम्पर्क से उसके उल्लूपन में कोई ख़ास इज़ाफा हो जाता है ! कोई भापा शास्त्रज्ञ मेरी इस महान जिज्ञासा और शंका का यदि समाधान कर सकें तो महा-कृपा होगी।

काठ के साथ दूसरा मुहावरा जो उतना ही प्रचलित है, वह है काठ की हाँड़ी चढै न दूजी बार ।' ऐसा कौन सामान्यज्ञानविरिहत (कामनसेन्सलेस) व्यक्ति होगा, जो कि काठ की पिहले तो हाँड़ी बनाये और सो भी जलते काष्ठों पर रख दे। फिर भी कहावत बड़ी श्रव्छी है। श्रीर भूठे के भूठ की पोल खूब खोलती है।

गत महायुद्ध में जब से विराट् परिमाण में जंगल कटे ऋौर जलाऊ लकड़ी या ईंधन की समस्या तीव्रतर होती गयी, तब से काष्ठक (लकड़-हारे) भील त्र्यादि लोगों की उदर-निर्वाह की समस्या भी तीवतर होती गयी है। एक वह भी समय था, जब हमारे पुरखे ऋार्य ऋषि काठ पर काठ रगड़ कर, 'ग्रारणि' से ग्राग्नि पैदा कर लेते थे; कन्द-मूल से निर्वाह चल नाता था। आज तो फर्नीचर के दाम भी कितने बढ़ गये हैं ! श्रीमती विजयलदमी परिडत को मास्को के ऋपने भारतीय राज-दूतावास में स्टाक होम से फ़र्नीचर लाना पड़ा। वैसे देखा जाय तो प्राचीन भारतीय सभ्यता में 'फ़र्नीचर' नामक कोई वस्तु नहीं थी, फिर भी बिना 'रिवाल्विंग चेश्रर' श्रीर विद्या सालमारिक (स + श्रलमारी से बना विशेषण्) मेज़ के भी ब्यास-वाल्मीकि महाकाव्य लिख गये ! श्रौर े आपज वेचारे कुमार कवि या लेखक के पास विद्या पार्कर है, ग्लेज़्ड नोट पेपर है, बिजली का पंखा है श्रौर सिर के वालों में छप्पन देशों की मुगन्वियों का सार (इसेन्स) वाला 'स्नेइ' (तेल) है; फिर भी उसकी प्रतिभा है कि छः पंक्ति की तुकबन्दी के आयो बढ़ती ही नहीं १ इसका

मूल कारण हमारे एक विनोदी मित्र के मतानुसार इन दो-तीन हजार वर्षों के बीच जंगलों का कटना है। जब जंगल ये तब व्यास-वाहमीिक जटा-जूट-युक्त श्मश्रु-बहुल अपने चेहरे को जंगल की तरह रखते थे; उनके विचार भी मुक्त वायु श्रीर विराट कल्पना-तक्श्रों से सुशोभित रहते। श्रव जंगल के जंगल कूठ में परिणत हो बर, कट कर फैक्ट्री में जा श्रखवारी कागज़ बनकर, रोज़ सबेरे-शाम तीन चौथाई क्रूठ श्रीर एक चौथाई सच के मिश्रण को लेकर हमारे समाने श्राते हैं! जंगल साफ होगये हैं। चेहरे भी साफ श्रीर दिमाग भी—श्रीर जंगलीपन हमारे स्वभाव में श्रागया है। लकड़ी के होल्डर से लेकर (जिससे मैं लिख रहा हूँ) बड़ी-बड़ी इमारतों श्रीर नौकाश्रों में भी लकड़ी का, ऐसी कसरत से उपयोग होने लगा है कि सचमुच सम्यताके लिए कहना पड़ता है कि उसे खासा 'काठ चवाना' पड़ा है!

परन्तु काठ का हमारे जीवन से गहरा सम्बन्ध है। जन्म पाकर बचपन में काठ के पालने में भूले, मरने पर की काठगर चड़ा कर ले गये और काठ में ही जले। देह को संतों ने 'काठ का घोड़ा' यों ही नहीं कहा ! कभी-कभी वेचारा कोई गुनाह कर बैठता है और जेल वाले उसे काठ मारते हैं। काठ न होता तो आग नहीं होती और आग न होती तो पाक-कला कैसे विकसित होती ! कुछ लोग काठ में से भी रस पैदा कर देते हैं: कठखुदाई (बुडकट) बड़ी कला है। बाँसुरी काठ की ही बनी है, पर गुमान उसके बड़े हैं। एक बाजा काष्ठतरंग कहलाता है। काठ के ये ठाठ हैं।

एक की इा होता है, जिसे काष्ठ-लेखक कहते हैं। पुराने मकानों के खंभों-बिल्लियों पर ऋक्सर चित्र जैसे निशान देखे होंगे। एक पुरातत्वज्ञ महोदय के बारे में कहते हैं कि उन्होंने एक पुराने काठ पर ऐसे ही निशानों को देख ब्राह्मी लिपि समभ उसे पढ़कर इस काष्ठ-लेख के

सहारे डाक्टरेट प्राप्त की। बाद में पता लगा कि वह लेख-वेख कुछ नहीं, दीमक की खाई लकड़ी थी!

काठ चीरना भी बड़ी कला है। इस कला ने भी बड़ी प्रगति कर ली है। जहां पहले आराकश दिन भर में एक शहतीर चीर पाते थे वहां मशीन फर्र-फर्र शहतीर के शहतीर चीरती (निगलती) चली जाती है। पर हमारे यहां तो हवाई जहाज़ के साथ बैलगाड़ी भी दिखाई देती है। कहीं कहीं आज भी आराकश एक उपर और एक नीचे बैठा आरा चलाते दिखाई दे जाते हैं। उन्हें देख मुक्ते सदा ईसप (पंचतंत्र के भी) उस बन्दर की याद हो आती है जो एक चिरे काठ में लगी कील उखाड़ने गया और उसकी दुम उसमें फँस गयी। परन्तु आजकल जो कला सिखाई जाती है, उसमें काठ की पेंसिल से, काठ के चौकोर या तिकोनी गट्टों (ब्लाक) के चित्र बनाना सिखाया जाता है! कला भी वेचारी काठमारी सी हो गयी है।

काठ का शिचा से भी गहरा सम्बन्ध कभी था, जब कि गुरु श्रीर छुड़ी का निकट सम्बन्ध था। छुड़ी हीन गुरु खोजे नहीं मिलता था। श्राज तो यह है कि दंगों के दिनों में करफ़्यू में लकड़ी ले जाने के खिलाफ इतनी कड़ाई थी कि डी॰ एफ॰ कराका श्रपनी पुस्तिका 'लेट फ्रीडम नाट स्टिक' में लिखते हैं मि बम्बई के उनके एक मजिस्ट्रेट दोस्त को टहलने की लकड़ी भी ले जाने के लिये सरकारी इजाज़त हासिल करनी पड़ी। चार्ल्स लेंब ने साहित्य की बड़ी श्रच्छी परिभाषा दी है—साहित्य बैसाखी महीं; टहलते समय की छुड़ी है। (लिटरेचर इज़ नाट ए कच वट ए वॉकिंग स्टिक!)

इस छुड़ी के विषय में एक संस्कृत किवने सुन्दर श्लोक पद कहा है— या पाणिग्रहलालिता सुसरला तन्वी सुवन्शोद्भवा गौरी स्पर्शसुखावहा गुणवती नित्यं मनोहारिणी। सा वेनापि हता तथा विरहितो गन्तुं न शक्तोऽस्म्यहं...

(जिसका हाथ पकड़ कर मैंने प्रेम किया; जो सरला थी, दुवली पतली थी, ग्रच्छे वंश में उत्पन्न हुई थी, गुणवाली, उजली, ख़ूने में सुखदा थी, मन हरने वाली थी—उसे हाय, किसी ने चुरा लिया। उसके बिना चलने में मैं ग्रसमर्थ हूँ...)

काठ की त्रौर चीजें त्रपने दैनिक जीवन में हम काम में लाते हैं। रेलगाड़ी काठ की वनी होती है। वैसे ही बैलगाड़ी के सब पहिये भी। त्रौर चरखे पर, जो काठ ही का बना रहता है, यह उक्ति देखिए—

रे रे यन्त्रक ! मा रोदी क कं न भ्रमयन्त्यमूः।

कटाचाचेपमात्रेण कराकृष्टस्य का कथा॥

(मियां चरखे ? रो क्यों रहे हो ? जानते नहीं, किसके हाथ पड़े हो ! ये तो वे सुन्दिरयां हैं जो अपने कटाच्त-मात्र से सबको बुमा डालती हैं। फिर तुम तो उनके करों से आकृष्ट हो, तुम्हारी क्या कथा ? )

प्राचीन काल में जब ग्रादमी कम ग्रक्लमंद था ग्रौर ग्राणु-रहस्य पर समितियां नहीं बैठती थीं, किसी युद्ध में किले के दरवाजे तोड़ने के लिये बड़े बड़े काठ के लहों से काम लिया जाता था । काठ के घोड़े में यूनानी सिपाहियों को छिपाने की युक्ति यूलिसिस काम में लाया था । कई शस्त्रास्त्र काठ के होते थे। धनुप ग्रौर वाण लकड़ी के बने होते हैं; परन्तु दोनों के स्वभाव के अन्तर पर संस्कृत कि की ग्रान्दी उक्ति देखिए—

कोटिद्वयस्य लाभेऽपि ननं सद्वंशतं धनुः। श्रवद्वंशयः शरः स्तब्धो लच्चलाभार्भिकाङ्च्या॥'

श्रर्थात् 'हानि-लाभ दो हो छोरां ( ग्रंतों ) के मिलने पर श्रच्छे वंश ( वांस ) में उत्पन्न होने वाला धनुष नम्न हो गया है। नीच वंश में उत्पन्न होने वाला वाण लच्च ( निशाना श्रोर लाख रुपये ) पाने की इच्छा से ज्यों-का-त्यों निश्चल खड़ा है!' धनुष चलाते वक्क वाण नहीं नमता, प्रत्यंचा नमती है। नीच श्रौर ऊँच में यही स्वभाव का श्रन्तर होता है। ऊँचा श्रपनी ग़लती कबूल करता है, नीच कभी नहीं। वह तना का तना रहता है। 'रहे काठ के काठ!'

'काठ' पर यह लेख जब एक दोस्त को सुनाया, बोले—'ट्रैश' (कूड़ा) है, जला देने लायक है; क्योंकि हमारे मित्र महागम्भीर प्रकृति वाले हैं। श्राधुनिक साहित्य में 'ब्रिलियन्ट नान्सेन्स' जैसी शैली में कुछ परिहास-निबन्ध लिखे जाते हैं, यह बात वे नहीं जानते। वे परिहास नहीं समभते। तब मैं बोला—जलाश्रोगे किससे दियासलाई से ही न ! श्रोर वह सीक बनाने में भी श्राखिर क्या लगा है ! वही उत्तर फिर लौट कर श्राया—

'काठ !'

31/8/19h-

में परसों मराठी पत्र का एक दीपावली विशेषांक गढ़ रहा था। मराठी के सुप्रसिद्ध हास्यलेखक श्री दत्त्वांदेकर ने 'स्वात्त्ररी त्राणि सन्देश' नामक एक बहुत ही सुन्दर लेख उसमें लिखा है। त्राजकल स्कूली छोकड़ों त्रीर क्वचित् कालेजियनों को भी जो 'त्राटोग्राफ हंटिंग' यानी बड़े छोटे सब तरह के लोगों के हस्तात्त्र बटोरने का ख़ब्त या शौक या मर्ज़ या कुछ भी कहिये लगा है, उस पर उसमें बहुत बढ़िया ब्यंग या। एक ऐसे ही विद्यार्थी साहव सवेरे-सवेरे 'त्राटेग्राफ' लेने निकले। हजाम महाशय मिले। उन्हों ने त्राटेग्राफ दिया—

'रक-विद्दीन क्रांति सम्भव है। परन्तु रक्त विद्दीन इजामत श्रसम्भव'!

फिर मिले पोस्टमैन। उन्होंने सन्देश दिया—'पत्रों के उत्तर कम
दो। इमारा काम इलका करो।' श्रागे एक इलवाई या होटल-वाले
साइव मिले। उन्होंने लिखा—'तुम श्रिधक श्रनाज पैदा करो। इम

उसका श्रिषक नाश करेंगे। एक लॅंगड़ा मिला। उसने कहा—'लॅंगड़ा कुछ भी हो; पलायनवादी नहीं होता।' इत्यादि इत्यादि।

उसी कल्पना के आघार पर मैं सोचने लगा कि इस 'जन-युग' में अगर कोई आगरा शहर के आटोग्राफ इकट्ठा करने लगे तो उसे क्या-क्या मिलेगा ? वरसों से मैं आगरे गया नहीं हूँ। आठ बरस पहिले वहां दर्शन-शास्त्र पढ़ता था। तब की पिहचान है। 'सैनिक' में 'अशे य' थे। उनके साथ आगरे के काफी गली-कूचे घूमा हूँ। मगर जो टाइप में यहां चुन रहा हूँ, वे आठ बरस या अट्ठारह बरस के व्यवधान से कम अधिक नहीं हो जाते। आगरा संस्कृति ज्यों की-त्यों रहती है (च्यों सच है न !)

तो एक ऐसा ही आटोग्राफ-हंटर यानी हस्तात्तर और 'सन्देश' बटोरने वाला राजा-की-मन्डी स्टेशन पर उतरा और वहां से चला। अब आप जानते ही है कि राजा की मएडी में न तो एक भी राजा रहता है, न वहाँ कोई मएडी है। 'ट्रिस्ट' समक्त कर उसके इर्द-गिर्द कच्चे पत्थर के ताजमहल सच्चे संगमरमर के कह कर बेचने वाले कुछ अजीबोगरीब व्यापारी, इक्के-तांगे वाले, होटल-गाइड और निटल्ले इकट्टा हो जाते हैं। उनमें से हर एक का आटोग्राफ:

(१—'कच्चे पत्थर के ताजमहल ही लोग ज्यादह खरीदते हैं, क्योंकि श्रक्सर लोग कच्चे दिल वाले होते हैं।'

—मियां वशीरुद्दीन खिलौने वाले

२—'लाला लोग इक्के पर ज़्यादइ चलते हैं, क्योंकि उतना ही पैसा बचता है, ऋौर वह लड़की की शादी में इकट्ठा खर्च हो जाता है।'

---नन्हे इक्कावाला

३— 'धाबू लोग जो कहारों को मशीन समभते हैं, उनसे एक दिन के लिये इमारा काम लिया जाय तो श्रवल दुरुस्त हो जाये।'

—**इ**लकृ, होटल का कहार

४—'सामान उठाने वाले ऋगर एक दिन के लिये न हों तो सामान उठवाने वालों का क्या होगा ?'

—खैराती कुली

५—'इम भीख इसलिये माँगते हैं कि अगर नहीं मांगे तो लोग इस स्टेशन को सूना-सूना समर्भेगे।'

—दीनू, एक भि**खारी**रे

स्टेशन से आगे चले, ठएडी सड़क लगी। यही वह बदनाम सड़क है जिसके दोनों ओर दो कॉलिज, हिवेट होस्टल, तेजबहादुर सम् की भोंपड़ी, सेंटजॉन का लड़कियों का होस्टेल, नागरी-प्रचारिणी-सभा, साहित्य-सन्देश कार्यालय, एक ओर बङ्गाली टोला, दूसरी ओर सिविल-लाइन्स, कुछ आगे चले जाओ तो छावनी और क्या क्या नहीं है! हमारे हस्ताच्चर बटोरक ने ठएडी सड़क उर्फ ड्रमएड रोड उर्फ आगरा-बाम्बे-रोड से सन्देश मांगा उसने कहा—'मिलिट्री लारियों ने मेरा काया को भी इस तरह परेशान कर रखा है कि इस वक्त सुक्ते सन्देश देने को फुरसत नहीं।'

त्रव कुछ साहित्यिक लोग मिले। नागरी प्रचारिणी सभा में 'कमलेश'
किविवर बैठे थे। उनसे कहा—'सन्देश' ! उन्होंने विगड़ कर
कहा—'सन्देश ! मैं स्वयम् सन्देश हूँ।' श्रौर वे उदयपुर में किव सम्मेलन की (दुर) घटना ! सुनाने लगे। श्रागे मिले साहित्य-सन्देश कार्यालय में 'सन्देश' खाते हुये महेन्द्रजी। उन्होंने 'सन्देश' की एक प्रति दी श्रौर मौन रह गये। यही उनका सन्देश था।

वाग मुजफर खां में रांगेय राधव 'ब्रजेय संगीत' गाते हुये मिल गये। उनके पास तातिक्तिन्ना की ताल पर के ई साथी 'बापू जिन्ना बापू-जिन्ना' की पुनरावृत्ति कर रहे थे। उनसे सन्देश मांगा गया। उन्होंने शर्ता रखी, हमारी एक लम्बी कविता रूसी रण-संप्राम पर सुन कर जास्रो किर सन्देश खा लेना। सन्देश वाहक शर्त्त से धबड़ा कर ब्रागे खितके। सेंट-

#### श्राटोग्राफ बटोरक

जॉन्स कॉ लिज में मिले बुढ़ापे में भी 'फिर निराशा क्यों ?' कहते हुए 'नवरसा'-चार्य दर्शन-साहित्य-परिडत लाला बाबू गुलाबराय। सन्देश मांगा तब बोलते हुए वे कुछ ग्रटक रहे थे फिर भी उन्होंने कहा—नये प्रन्थ में मैंने इसका उत्तर दिया है। सन्देश में क्या दूगा ? मैं श्राप लोगों के साथ हूँ। ग्रादि-ग्रादि-ग्रादि (जिसका कोई ग्रन्त नहीं)।

वैसे तो आगरे में अन्य अनेकानेक धुरन्धर साहित्यिक मिल जाते पर ठएडी सड़क का बन्धन था। आगे चले तब रास्ते में एक बड़ी सी कोठी मिली। परिचय प्राप्त हुआ कि हिन्दी प्रकाशन पर सर्वाधिक द्रव्य लाभ करने वाले सज्जन मेसर्स......एएड सन्स का यह दुर्ग है। इतने बड़े आदमी से सन्देश तो क्या मिलना संभव था। हाँ! आगर यूनिविधित के या बोर्ड के कमेटी-काएड में हमारे हस्ताच्चर-बटोरक कुछ होते तो संदेश क्या, चाहे जो कुछ आपको उनसे मिल सकता था? आगरे में ऐसे अनेकानेक पुस्तक पकानेवाले, परोसने वाले और ज्ठन तक बटोरने वाले हैं जो आपको संदेश केवल एक ही देंगे—हिन्दी में सिर्फ उस किताब की दूसरी आवृत्ति या पडोशन होता है; जो 'कोर्स' हो जाती है।' किताब का 'कोर्स' हो जाना यह शब्द कम जादू भरा नहीं है।

इस्ता चर-वटोरक यूनिवर्सिटी पहुँचे। सर्वत्र सुनसान। स्मशान-शांति। एक लाइब्रेशी विगीचा। पेन्शनरों के सवेरे फुटवौल खेलने के लान। यह है 'सा विद्या या विमुक्तये' का विमुक्त दृश्य। कहा भी है कि मुक्तावस्था बनवासी की निकटतम अवस्था है। यहां एक मैदान है, जहां एक दो महीने पहिले युनिवर्सिटी का कन्वोकेशन हुआ था। उस मैदान से हमने संदेश मांगा। उसने कहा—'ये चोगाधारी बीए एमे बेटा जानते नहीं कि पढ़ लिख कर के भी आगे क्या भाड़ कोंकेंगे? श्रीर भी बहुत कुछ लिखा। यों—विद्या वहीं जो मुक्ति देती है।

श्रन्त में इमारे इस्ताच् रबटोरक ने सोचा कि न तो इक्के पान

वालों के सन्देश पर्याप्त रहे न साहित्यकों के और न निर्जीव चीजों के, श्रव कुछ ऐतिहासिक स्थानों के इमारतों श्रादि के सन्देश लिये जायँ। सो पहुँचे सिकन्दरे। यहाँ श्रक बर महान सोये हुए हैं। इसी 'काफ़िर इस्कन्दरे की ककड़ी' पर नज़ीरमियाँ (उर्दू के प्रसिद्ध शायर) ने बहुत ही प्रगतिशील रचना की हैं। सिकन्दरे ने श्राटोग्राफ देते हुए कहा— 'श्रक बर का भी श्राखिर सिकन्दरा बन गया। इसलिए इन छोटी-मोटी राजने तिक दल-बन्दियों के नेता श्रों का क्या होगा ! श्रहं कार न कर '। यह सन्देश कुछ सिकन्दरे की भांति ही गम्भीर हो गया इसिजिए हमारा हस्ता त्र बटारक इतमा दुहीला पहुँचा। उसने सन्देश दिया—'एक दिन नसीब का चक्कर किर जायगा। किसे पता था कि न्रजहां वेगम बन जायगी। इसिलिये ज़रूर श्रहं में विश्वास कर।'

इस्ता चर-वटारक आगरे के किले पहुंचा। वहां शाहजहां जहां मरा था उस चमेली बुर्ज ने सन्देश दिया—'बेटे का भी विश्वास मन करो। अपने से उत्पन्न, अपनी सृष्टि का भी विश्वास न करो।' इस्ता चर-वटोरक ने सोचा—परन्तु यह तो औरङ्ग जेव का सन्देश होता, जो कि महान शक्की था। शायद उसने कहा होता—अपने पूर्वजों का विश्वास मत करो, अपनो जड़ों का, अपने स्रष्टा का विश्वास मत करो।

श्राखिर वह घूमता-िकरता ताजमहल पहुँचा श्रीर उसने उस 'वेगम के रौज़े' से श्राटोग्राफ़ मांगा। ताज चुप ! उसने उससे किर सन्देश मांगा। ताज ने मौन सन्देश दिया—'जो प्रेमी श्रीर प्रेयसी के वीच में रहस्यमय है, गुह्यातिगृह्य है उसे इस प्रकार खुले श्राम प्रदर्शित करने की मूर्खता किर न करना। क्यों कि इस युग के शाहजहाँ पहिली पत्नी के शत पर ही दूसरे विवाह की चिन्ता करने लगते हैं। श्रनन्यता छुलना है।'

वह ग्रन्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 'श्राटोग्राफ मांगना सव से बड़ी मूर्वता है'—यह ग्राटोग्राफ जा उसके मित्र ने उसे दिया था, वहीं सच है।'

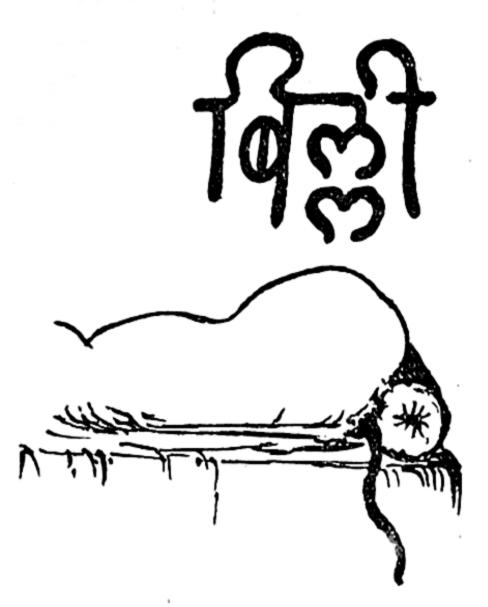

तुम सब कुल्ल हो फूल, लहर तितली, विहगी, मार्जारी, श्राधुनिके ! तुम नहीं श्रगर तो नहीं सिर्फ तुम नारी !

-सुमित्रानन्दन पंत (ग्राम्या)

इमारी विल्जी स्रोर इम से ही म्याऊँ शजी हाँ, स्राज कल यही ज़माना द्या गया है। िस्त्रयों को पुरुषों के बराबरी के समानाधिकार चाहिएं। बिल्ली बाब की मौसी जो ठहरी। बिल्ली में स्रौर स्त्रियों में दुनिया भर के साहित्यिकों ने बहुत समानता खोजी है। शायद बिल्ली की मूँ छें एक मात्र स्त्रवर है।

जो भी हो, बिल्ली में स्त्रियोचित गुण सभी हैं। उतनी ही लजीली, कोमल, स्वरमात्र से संवेदनाशीला, कंजी श्राँखोंवाली, दुग्धप्रिया, शांत,

चुपचाप, श्राँख मूँ दे एक कोने में बैठी रहने वाली, जैसे निरुपयोगी केवल एक खिलौना मात्र, वचों को पालनेवाली ममतामयी, श्रौर भी बहुत विशेषण लिखता, परन्तु सम्भव है लेख की पाठिकाएँ मुक्त पर कुपित हो जायँ। श्रौर कुपित हो जाने पर बिल्ली भी श्रौंखें नोच लेती है, जब वह चारों श्रोर से श्रपने श्रापको धिरा हुश्रा पाती है। कुपित स्त्रियों का श्रमुभव भी हमारे बहुत से पाठकों को होगा।

बिल्ली ग्रौर लड़की की समानता में एक मराठी हास्य-लेख में मैंने पढ़ा कि एक ऐसे ही पितदेव ने कि जिसकी पत्नी यह सन्देह करती थी कि उसकी ग्रानुपस्थित में उसके पास ग्रान्य स्त्रियाँ ग्राती हैं, उस पत्नी को छकाने के लिए एक युक्ति रची। संध्या समय, वृष्णलेक में जब कि पत्नी के लौटने का समय था, उसने विस्तरे में रज़ाई से तिकिये पर ग्राप्नी कालीस्याह विल्ली को इस प्रकार उढ़ा कर सुला दिया कि उसकी काली, सुन्दर पूँछ बाहर लटकती रहे ग्रौर यों जान पड़े कि किसी सुन्दरी युवती की वेणी या लम्बी गुँथी चोटी है। श्रीमती जी सकीय कमरे में प्रवेश करती हैं, ग्रौर गुस्से में न्त्राकर उस मुई सौत की चोटी पकड़ कर घसीटना चाहती हैं, ग्रौर बजाय रक़ीबा के उन्हें ज़बान से मूँ छूँ चाटती हुई उनकी प्रिय 'मिनी' या 'श्यामा' या 'किटी' या 'पुसी' जो भी उसका प्यारा नाम हो, वह बिल्ली दिखाई देती हैं।

इसी लिये संस्कृत के विद्वान सुभाषितकार कह गये हैं—
दुःखाङ्गारकतीत्रः सांसारोऽयं महानसो गहनः।
इह विषयामृतलालस मानसमार्जार ! मा निपात ।

(श्रर्थ—हे मनरूपी मार्जार ! यह संसार विकट रसोई-घर है। दुःखों के श्रंगारों से यह तप्त हो रहा है। त् विषयरूपी श्रमृत को चाहता है। इस घर में न श्रा। भला यहाँ श्रमृत जैसी शीतल वस्तु की प्राप्ति कहाँ !) यह मनरूपी मार्जार वड़ा विकट है। यह हज़ार चूहे खाकर हज को जाना चाहता है। अगरेज़ों का विश्वात है कि बिल्लों के नौ जन्म होते हैं। पता नहीं क्यों नौ हो मानते हैं। वैसे तो म्याऊँ का मुँह कौन पकड़े ! कई पुरुष सिंह पत्नियों के आगे यों हो जाते हैं जैसे भीगी बिल्ली। तर्कशास्त्र में इस पर हास्यास्यद प्रमेय (सिलालिज्म) है—

> नो कॅट हॅज़ नाइन टेल्स ए कॅट हॅज़ वन मोर टेज़ दॅन नो कॅट

∴ए कॅट हॅज़ टेन टेज्स

बिल्ली के बारे में भाषाशास्त्री ने बताया कि बिल्ली के खाविन्द विल्ला ग्रां बिर पदक के लिए क्यों प्रयुक्त हुए इसमें राज़ है। संस्कृत में िडाल के दो ग्रर्थ हैं—बिल्ली ग्रौर ग्रांख की पुतली (यानी महा-देवी की कविता —

तुम बने रही श्राँखों की सित-श्रिति पुतलियाँ बनकर,

में सब कुछ तुम से देखूँ तुमको न देख पाऊँ पर।
इन पिछियों में पुनलों के स्थान पर यदि 'बिल्लियाँ' होता तो !) श्रीर विडालपद या विडालपदक ! विडाल पदक का श्रर्थ है १६ माशे का वज़न। मार्जार का श्रर्थ है विज्ञार या बिलाव या विल्जा। परन्तु मार्जारकंठ या मार्जारक का श्रर्थ होता है मोर ! मार्जारी का श्रर्थ मुश्क या कस्त्री भी होता है। श्रीर 'मार्जारकंरए' का श्रर्थ यहाँ नहीं बताया जा सकता, श्रश्लील जो है! श्रांगरेज़ी में 'कॅट' से श्रानेक शब्द श्रीर मुहावरे हैं श्रीर वे भी बड़े मज़दार — 'बिल्ली राजा को श्रीर देखे!' का श्रर्थ है किसी खास ब्यक्ति को ही डाँट-फटकार बताना; 'बिल्ली देखो किथर कूदती है' यानो ऊँट किस करवट बैठना है; 'श्राज़िश बिल्जी भोलों से कूद ही तो पड़ी'—यानी भेद खुल गया; 'क्या कुते-बिल्जी की ज़िन्दगी है!'; 'पानी कुत्ते-बिल्लियों में बरसा' (यानी मूसला-धार वर्षा); 'बिल्ली की बोली' सभा-भवन में बोली जाने लगो श्रीर

उसकी श्राँखें 'विल्ली की श्राँखें' हैं, यानी श्रँधेरे में भी तेज़ देखती हैं। वैसे कैथैराइन विलसन का 'दी कॅट' निवंध बहुत ही सजीव है।

प्राणी-शास्त्री से बिल्ली के बारे में पता चला कि बिल्ली का जन्म से मृत्यु तक हिसाब ही कुछ और है। ग्रादमी ग्रीर बन्दर गर्भ में ६ महीने तक रहते हैं। चमगादड़ ६ महीने; बड़ी जगली बिल्ली, चीते, बाव, सिंह १२ से १६ महीने; सेई इन्हें महीने; स्ग्रर ग्रीर हाथी दो बरस ग्रीर बरेलू पालत् बिल्ली केवल ५ महीने!चीन ग्रीर मेक्सिको की बिल्लियों के बदन पर बाल ही नहीं होते। मँन्क्स नामक बिल्ली के पूछ ही नहीं होती। सभी बिल्लियों की ज़वान कां टेदार होती है (कुछ महिलाग्रों की भी!) बिल्ली बत्ता के बच्चे पालती है। मगर ख़रगोश के चट कर जाती है, मार डालती है। बिल्ली की उम्र १५ से ४० बरस तक होती है।

बिल्ली के बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। बच्चे उनसे बहुत प्यार से खेलते हैं। रवीन्द्रनाथ टाकुर के 'खोका' में 'ग्रामि का नाई मास्टर', नामक कविता है, जिसमें एक बचा बिल्लियां को विद्यार्थी बनाकर गुरु-स्थान पर यैटा कहता है—

ग्रामि बोले—च-छ-ज भ-ञ ग्रोई बोले—म्याऊँ-म्याऊँ

एक ग्रौर किव की परेशानी बता कर यह लघु-निबन्ध समाप्त करूँ! उन्हें दिल्ली शब्द की कोई ग्रच्छी सी तुक हो नहीं मिल रही थां — 'खिल्ली' उड़ी; 'भिल्ली' भी ग्राँख पर ग्रा गई; 'तिल्ली' कोई पेट में बढ़ी नहीं थी। ग्रांततः मैंने सुभाया कि इस दिल्ली की ग्रागर कोई सची, सही तुक है तो सिर्फ है — विल्ली!

उन्होंने पूछा—''क्यों ? दोनों में क्या साम्य है ?'' मैंने कहा— विल्ली चृहे मारती है; दिल्ली में भी अनाज को बचाने के लिए चूहे मारने की विश्रृत योजना बन रही है। बिल्ली को मलाई बहुत प्रिय है, 'कीम' की ('स्नो'— श्रौर कीम की भी शायद) बिकी दिल्ली में काफी होती है। विल्ली गुरसा श्राने पर बदन फुलाकर दुम ऊपर उठा देती है, दिल्ली गुरसा श्राने पर श्रा० इं० रे० पर कुछ गुरगुराहट की श्रावाज़ श्रीधक बढ़ा देती है। मगर इससे ज्यादा लंबी इस उपमा को तानना ठीक नहीं, नहीं तो बंदर श्रीर दो विल्लियों वाले किस्से की याद श्रा जावेगी।

श्रभी श्रमरीकी मासिक 'कैमेरा' का कुन १६४८ का श्रंक देखा। उसमें एक स्यामी विल्ली की श्राँखों का सुन्दर 'फोट्र' खोंचने पर ५०० हालर इनाम मिला है! श्रौर यहाँ मुफे श्रौर एक स्थानान्तर की विल्ली का स्मरण हो गया। जार्ज वर्नार्ड शाँ के नाटक 'सीज़र श्रौर क्लिश्रोपेट्रा, के प्रथम श्रंक में दोनों के प्रथम मिलन में प्रथम प्रश्न में क्लिश्रोपेट्रा, के प्रथम श्रंक में दोनों के प्रथम मिलन में प्रथम प्रश्न में क्लिश्रोपेट्रा पृछती है—'तुमने एक सफेद विल्ली को इस रास्ते से जाते हुए तो नहीं देखा?' सीज़र पूछता है—'क्यों, तुम्हारी खो गई है क्या?' क्लिश्रोपेट्रा कहती है—'हाँ वहीं पवित्र सफेद विल्ली, यह भयानक नहीं है क्या? में उस विल्ली को यहाँ स्फिक्स के श्रागे बिल देने लाई श्रौर वह शहर की एक काली विल्ली के साथ भाग गई। क्या वह काली बिल्ली मेरी नानी की नानी की नानी होगी?'

सीज़र (उभकी श्रोर ताक कर)—नानी की नानी की नानी १ श्रीर विल्ली १ हो सकता है। श्राज की रात मुभे किसी वात पर श्राश्चर्य नहीं होगा।''

× × × ×

संपादक महागाज ! लेख ज़रूर छापना श्रीर कहीं यह लीट कर श्रागया तो समभूँगा कि डाकगाड़ी का रास्ता विल्ली काट गई !

[ १६४८ ]



मुसल्ला फोड़, तसवीह तोड़, कितावें डाल पानी में—
किसी संत का यह पर सेवाग्राम की साय-प्रार्थना में मैंने सुना था
तबसे मुक्त जैसे कितावी कीड़े के दिमाग में बड़ी कुलबुली मची।
ग्रादमी कितावों के विना कैसे जी सकता होगा ? छुपाई की कला से पूर्व
मनुष्य की क्या इालत रहो होगी ? ग्राज तो यह स्थिति है कि बड़े
शहरों में होटल का छोकरा, मेहतर ग्रीर ताँगे वाला भी सबेरे का पर्चा
(ग्राव्यवार) न पढ़े तो ऐसा ग्रानुभव करता है कि कुछ उसका खो गया
है। (देखिए, विल्व सिग्नेट का इश्तहार—ग्रापका कुछ खो गया है!
ग्रासल में ग्रांगेज़ी के 'यू ग्रार मिसिंग समर्थिग ' का यह ग्राच्तरशः
ग्रानुवाद है!) मगर मेरे जैसे ग्रादमी को सबसे बड़ी सजा यदि कोई
दे सकता है तो वह यह कि सात दिन तक तुम्हारी ग्रांखों को छुपे हुए
ग्राचरों से विरह सहना पड़ेगा। मैं सच कहता हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा

#### कितावें डाल पानी में

बात यह है कि मुक्ते व्यसन किसी बात का नहीं, न पान, न तम्बाकू, न चाय, न ग्रन्य पेय का। व्यसन है तो सिर्फ पढ़ने का। सोचता हूँ, उससे कैसे उबहूँ शशीर तब किसी सुंदरदास या मलूकदास की यह उक्ति सुनी—किताबें डाल पानी में ! तो हर्प विह्नल हो उठा।

सचमुच त्राजकल छपने से पहले प्री-संसर की शर्त पर, श्रर्थात सरकारी श्रनुमित माँगी जाने पर हमारे मुद्रण-स्वतंत्र्य श्रोर विचार-स्वातंत्र्य पर जैसे घोर घक्का लगता-सा जान पड़ता है, परन्तु हिन्दु-स्तान देश में श्रोर विशेषतः हिन्दी भाषा में पत्र-पत्रिकाश्रों की यह मच्छर-खटमलोंसी बढ़ती हुई जन-सख्या देख कर मन होता है कि शहर में दस सड़े-गले परस्पर गाली-गलौज देने वाले श्रिति श्रिश्चर मुद्रित दैनिक छपने की बजाय यदि एक शानदार दैनिक श्रिधकृत रूप से निकले तो कितना श्रच्छा हो! रूस की श्राप चाहे जितनी निन्दा करें — हमें इस मागले में उसका तरीका पसन्द है, एक 'प्रावदा' एक 'इज़क्ताया'! तिब्बत में भी एक ही समाचार-पत्र है। पचास 'हिन्दू राष्ट्र' श्रोर 'श्रायंसनमागं' श्रोर 'नास्तिक' श्रोर 'विलया समाचार' श्रीर 'भोंपू' श्रोर 'हमारी श्रावाज़' श्रादि का स्राल-जाल वहाँ नहीं है!

पत्र-पत्रिकाएँ तो श्राग चाहे रोक दे; किताबों के प्रकाशन पर क्या नियंत्रण होगा ! नेपोलियन का किस्सा सुनते हैं कि वह जिस घोड़ा-गाड़ी में सफ़र करने जाता, कई किताबें साथ ले लेता श्रौर पढ़ता जाता। जहाँ दिल ऊवा कि खिड़की से उसने पुस्तक राह में फेंक दी। बुरी पुस्तकों के लिये मलूकदास जी का जल समाधि वाला निर्णय किसी को क्रूर जान पड़े तो श्राग्न-समाधि वाला निर्णय तो दिया जा चुका है कई बार। वेचारे क्रांतिकारियों की किताबें यूरेप में होली सहश जलाई गई। श्रश्लीलता के नाम पर पुस्तकों पर रोक लगा कर उनकी विक्री बढ़ाने का श्रमरीकी तरीका श्रय यहाँ भी धीरे-धीरे बग्ता जाने लगा है। कई किताबों की श्रश्लीलता कवर तक ही सीमित रहती है।

मगर एक बात है कि 'कितावें डाल पानी में' आदेश का अद्राराः अनुशीलन करने के उपरान्त कहीं संत तुकाराम की गाथा की भांति यदि वे तैर कर ऊपर आ जायँ तो ?

मुफे कितावों की चाट लगी है। कहीं भी, कैसी भी, कोई भी, किसी भी त्रागम्य भाषा-लिपि में होने वाली किताब से मैं इस प्रकार चिपट जाता हूँ जैसे इंश्योरेंस-एर्जेट ऋरने संभाव्य ग्रहक से ! मेरी इस **ब्रादत के कारण ब्रापने इस दिमाग़ को मैंने ख़ासा ब्राजायबघर बना** लिया है। कई बार सोचता हूँ, जब दोस्त कहते हैं-- 'क्या ग्रख़वारों में 'इधर-उधर क़लम विसा करते हो, कुछ स्थायी वस्तु लिखो, साहित्य में शाश्वत सत्यों की प्रतिष्ठापना करो, क्यों ऋपनी प्रतिभा (जिसके श्चिरितत्व के बारे में मुभे शंका है ) को ज़ाया करते हो ! 'तो उन्हें जवाब दूं — 'यार तिवयत तो ज़िन्दगी में एक ही कि जाब लिखने की है श्रौर वह है एन्साइक्लोपीडिया !' मगर सब चीज़ें तिवयत से थोड़े ही चला करती हैं -- 'जेई चाई तेई पाई ना !' रवीन्द्रनाथ कह गये। इस पर मुके एक कहानी याद त्रा गयी। एक बार विद्वन्ममंडली में एक समस्या दी गई कि मान लो तुम्हें एक द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया है ऋौर तुम्हें सिर्फ एक किताव ग्रापने साथ ले जाने की इजाज़त है, तो तुम कौन सी किताव साथ ले जात्रोंगे ! तव किसी ने 'गीता' कहा, किसी ने 'विश्व का इतिहास' तो किसी ने रसल के 'गिणत सिद्धांत'। एक इल्के-फुलके तिवयत वाले ने बताया— कायरो नामक इस्तरेखा-विशेषज्ञ का 'विरुष भविष्य', दूसरे ने कहा — जिल्दसाज़ी की कला ! (यानी इस निमत्त से अपन्य कितावें उसे मिलेंगी)। अपन्त में एक मुक्त जैसे मसख़रे की वारी ऋाई। उससे पूछा गया—ऋपने साथ कौन सी एक किताब ले जाना पसन्द करोगे ?

वह वोला —डिक्शनरी !

कितावों के इस शौक़ की कहानी अनन्त है! 'जब आप यह चाहते

#### कितावें डाल पानी में

हैं कि कोई पाठक स्रापको श्रपने पाँच मिनट दे, तब उसके पीछे कम से कम त्रापके पाँच दिन का ऋध्ययन होना चाहिए ऋौर उसकी पाँच पंक्तियाँ वह तभी पढ़ेगा जब ग्रापने पाँच सौ किताबें पढ़ीं ग्रौर पचाई हों !'-एक मराठी लेखक का कथन है ! यह गोइटे की उस गर्वो कि से कम नहीं कि — 'लेखक जब लिखे तो यह समभे कि पाँच लाख ग्रादमी उसे पढ़ने जा रहे हैं!' यहाँ तो यह हाल है साहब कि श्राप लि ले त्रोर खुदा बाँचे ! सम्पादक तो पढ़ते ही नहीं, लेखक का नाम खासा रौबीला पढ़ कर ही छाप देते हैं; कंपोज़ीटर ब्राँख मूँ दे पढ़ते हैं, तभी 'भगिनी' के प्रथमान्तर पर ब्रानुस्वार दे डालते हैं ! यहाँ पठन-पाठन एक मन को समभाने का बहाना है। हिन्दी के साहित्य-कार की कौन सी किताब है जो एक लाख छुपी-बिकी हो ? बता ये ? यह लच् की बात ऋलचित है। सिर्फ़ इम चिल्ला भर लेते हैं कि हिन्दी 'तीस करोड़ की भाषा है; श्रावबार हिन्दी का एक भी नहीं जो एक करोड़ तो दूर पचास लाख भी छपता हो ! ऋतः हम ऋपनी कु ल्हिया में गुड़ फोड़ लें, वैसे गली-गत्ती में ऋपने ऋपिको शेक्स्पीयर ऋौर गोर्की मानने वाले इमारे यहाँ कम नहीं।

तो मैं कह रहा या प्रन्थ-संप्रह के शोक की कथा! श्रमुरिया के राजा साइंनागोलस का एक प्रन्थ-संप्रह ईनापूर्व चार-पाँच हज़ार वरस पुराना मिला है। उस में सब प्रन्थ हेंटों पर श्रौर पर्यरों पर ख़ुदे हैं श्रौर ऐसे बीस हज़ार ग्रंथ हैं। ख़र्ज़ाक्षा उमर ने वह सात लाख किताबों का ज़ख़ीरा जो श्रलैक्ज़ेंड्रिया में था, जला दिया। उसके सिपाहियों ने किताबों का ई धन की भांति उपयोग कर खाना पकाया। गत महायुद्ध में ख़लीक्षा उमर के वंशज नाज़ियों ने कुछ सुन्दर लाइब्रेरियां पैरिस में जलाई - श्रीर निप्पन-पन्थियों ने चीन में। परन्तु वहां का एक किस्सा सुनते हैं कि पर्सिपोलिस का ग्रन्थ-भएडार जला कर जब ख़लीका श्रीर ऐसे ग्रन्थ-संग्रह जला रहे थे, किसी चतुर सेनानी ने सलाह दी—

जलाश्चो मत! ये श्चालसी किताबें ही पढ़ते रहेंगे। किताबों के श्चभाव में ये लड़ने की ठानेंगे। सचमुच जहां जहां मन को सुसंस्कृत बनाने के ये साधन ग्रंथालय, वाचनालय श्चादि नहीं होते, वहीं फ़ाशिस्ती मनोवृत्ति बढ़ती है। एक स्कूल में, जहां विद्यार्थियों के लिए 'रीडिंग-रूम' नहीं था, यह पाया गया कि दीवारें विद्यालय में पढ़ने वाली विद्यार्थिनियों श्रीर श्चन्य कई श्रेष्ठ व्यक्तियों के नाम फ़ोश श्रीर वीभत्स गालियों से रँगी हुई हैं।

हमारे देश में पहले ग्रन्थ-संग्रह की प्रथा नहीं थी क्यों कि विद्या सव मुखोद्गत थी। यनपाठी, शतगठी, एक गठी लोग होते थे, जो स्मृति से कंठाग्र शले कों के ग्रंबार याद रखते। वे जीवित ग्रन्थालय थे। कुछ लेग जीवन के नौ से छत्तीस वर्ष वेद पठन में बिताते। लिखना नि गद्ध या। ग्रलवेकनी ने लिखा है कि ६५० ईस्बी में काश्मीर में पहली वेदों की 'कलमबन्दी' हुई। मैक्समूलर ने ग्रपना ऋग्वेदानुबाद लिखते समय जो ग्रनेक प्रतियां शोधीं उनमें एक इस्तिलिखत सोलहवीं सदी की प्रति थो। उससे भी पुरानी एक १३४२ ईस्बी की प्रति मिली है। फ़ाहियान ४०० ईस्बी में पुस्तक-संग्रह के लिए भारत में ग्राया था—परन्त बैद्ध-काल में उसे लिखित पोथी निली ही नहीं सब ज्ञान मित्तु ग्रों के मुख से वह ग्रहण करे तो उसे प्राप्त हो।

परन्तु त्रागे चल कर 'प्रन्थी भवति पिएडतः' ! वैद्ध त्रीर जैन उपाश्रमों में प्रन्थ संग्रह बने, परन्तु व दिन्तयार ख़िलजी ने त्र्योदन्तपुरी विहार का सुन्दर प्रन्थ संग्रह नष्ट कर डाला । जगदूल विहार की भी यही दशा हुई । कई बौद्ध भिन्तु श्रपनी पोधियां लेकर नेपाल-तिब्बत भाग गये । बल्लालसेन के एक प्रचंड ग्रंथालय का उल्लेख मिलता है। त्राज उसका चिह्न मात्र भी त्राव शिष्ट नहीं। नैपाल में चौदह पन्द्र ह सौ वर्ष पुरानी पोथियां मिलती हैं। गुरखात्रों ने नेपाल जीतने पर नेवार राजाश्रों का ग्रंथालय लूटा। परन्तु श्रब जंगवहादुर के समय से पुनः ग्रन्थसंग्रह होने लगा। उनके राजकीय संग्रहालय में १६ हज़ार संस्कृत ग्रन्थ हैं जिनमें से दो हज़ार ताड़पत्र पर लिखे हैं। दस हज़ार भोट देश की श्रीर तीन-चार हज़ार चीन देश की पोथियाँ हैं। राज-पूताना के प्रत्येक नरेश के किले में एक-एक 'पोथीखाना' रहता है। जैसलमेर में जैन पोथियों का बड़ा संग्रह था। तन्जावर के ग्रन्थालय में श्रटारह हज़ार पोथियों हैं। काशी के सर्व विद्यानिधान कवींद्राचार्य सरस्वती के ग्रन्थालय में तीन हज़ार चुनी हुई पोथियों हैं। वैसे हुमायूँ श्रपने ग्रन्थालय की सीढ़ियों से गिर कर ही मरा। श्रक्वर ने सीकरी में श्रच्छा ग्रन्थसंग्रह किया था। पर श्रव उसका पता नहीं।

लन्दन की 'त्रिटिश म्यूजीयम लाइब्रेरी' संसार का सबसे बड़ा प्रन्थालय है। उस में पचास लाख प्रन्थ केवल दुर्मिल और प्राचीन संदर्भप्रन्थ मात्र हैं। वे जिन अलमारियों में रखे गये हैं उनकी पांतियां अगर एक से दूसरी सटा कर रखी जावें तो उनकी लम्बाई पचपन मील होगी। कितावें लाने, इघर से उधर ले जाने के लिये 'लिफ्ट' और ट्रालियां काम में लाई जाती हैं। गये सौ वर्षों में जो कुछ भी इंग्लेंड में छपा है वह यहां संप्रहीत है। गत महायुद्ध में इस प्रन्थालय की रही एकत्रित की गई—उसे १८ कागज़ के कारख़ानों में पहुँचाया गया; उसका बारूद वगैरह बनाने में उपयोग हुआ। १६ जनवरी १७५६ में स्थापित इस लाइब्रेरी में आज जो इस्त-लिखित प्रन्थ हैं उनकी ही कीमत ८४,००,००० रुपये हैं। इस प्रन्थालय का लाभ स्कॉट, कार्लाइल डिकन्स, ह्यूम, ब्राउनिंग, रिक्तन, मैकाले आदि साहित्यक; डार्विन, डिज़रैली, मार्क्स आदि वैज्ञानिक तथा संशोधक उटा चुके हैं।

परन्तु इस सारी जानकारी के.बाद भी किताबों के हुपने, एकत्रित करने, पढ़ने की जो हालत हमारे श्रासपास है, वह श्रभी बहुत दयनीय है। हम लोगोंमें श्रभी इतनी नागरिक-बुद्धि तक नहीं बढ़ी कि प्रन्थालय की पुन्तकों को कैसे काम में लावें । हमारे पाठक पिन्तक लाइब्रियों का पुस्तकों के पन्ने रङ्ग देते हैं, ख़राब कर देते हैं; कई विद्यार्थी तो ब्लेड चलाकर पन्ने ही उड़ा ले जाते हैं। इस 'मिस-हैंडलिंग' के मारे अब में उगहार रूप और आलोचनार्थ आने वाली पुस्तकें मित्रों को देता ही नहीं। ओर मेरा दुर्भाग्य यह है कि कई सजन मेरे मित्र केवल इस लिए बनते हैं कि मेरे पास अब्ब्री नयी किताबें उन्हें मिलतों हैं। कौर कई उनमें से अपने मित्रस्त्र का सबूत कई किताबें चुरा कर, न लौटा कर, पचा कर, दे चुके हैं! 'पुस्तकों की चोरी चोरी नहीं होती' यह अगरेज़ी सुभाषित उनकी मदद करता दिखाई देता है!

इसिलिए जब इन पुस्तकों का यह हु अदेखता हूँ कि कई तो रही के बाज़ार में वेची जा रही हैं; कई दीमक ख्रीर चूहे का ख्राहार बन रही हैं; कई लेखक महोदय ने ग्रापने खर्चे से छपाई ग्रारे उन्हीं के घर गट्टर बँघो पड़ी हैं—मित्रों को 'स्तेह उगहार' बाँट रहे हैं; तब बड़ा वैराग्य मन में जागता है कि क्यों है मानव जन्तु की यह ऋहंता कि उसका नाम ग्रामर रहे श्रौर जिल्द में बँध कर, उसके मर जाने के बाद भी वह त्रौर कई पीढ़ियों को तंग करता रहे ? शायद इसी से लेखक के उन्ताम की प्रथा चलों; पर फिर 'उपनाम' का उन्नीग केवल नाम के प्रति श्रीर कौत्इल निर्माण करना मात्र बन गया। मैं इसीलिए श्रपने लिखने के बारे में वेहद लापरवाह हूँ। पन्द्रह वरसों से हिन्दी में लिखरहाहूँ। पतानहीं कितनालिखा। किताब के रूप में कुछ भी नहीं छपा, न उस स्रोर प्रयत्न ही किया। जो कुछ छपा भी, उसका संग्रह मुभासे नहीं हो पाता। एक बार लिख कर छुपने भेज दिया कि वह फिर 'कृष्णार्पणमस्तु' हो गया —कई सम्पादक जनों की 'रद्दी की टोकरी' की शोभा वह बढ़ ता रहा हो; कई जगह लेख छप गया भी हो तो पता नहीं चलता। लिखने भर का मैं ऋधिकारी हूँ, फल की कांदा

## कितावें डाल पानी में

मैं क्यों रखूँ! (फत्त तो छापने वाले को ही मिलेंगा। एक प्रकाशक ने भूठे ही मेरे नाम से, विना मेरे देखे-जाने, एक अप्रज़ी पुस्तक के नोट्स छाप डाले, सब मुनाफा भी डकार गया। मैं पत्र पर पत्र भेज कर देखता ही रह गया!) सो छुपने के पहले तक मैं अप्रनी सुब्टि से प्रेम करता हूँ — छुपने भेज देने पर या छुप जाने के बाद वह मेरी नहीं रहती। सब को हो जाती है। फिर उसका क्या मोह, अरेर क्या संप्रह!

इस लिए जब ब्यंग से मेरे मित्रगण पूछते हैं—तुम्हारी किताब कब छुप रही हैं! तब मैं हँस कर कहता हूँ—मेरे मरने के बाद, तुम जैसे मित्रों को कुछ उद्योग तो चाहिए। हिन्दी पत्र-पत्रिकात्रों के गए पन्द्रह वर्षे। की फाइलें टटोल कर, चाहो तो संग्रह छाप लेना। ग्रभी तो कुछ मुक्ते स्थायी नहीं जान पड़ता। च्ला भर, श्रानन्द देने दिलाने का यह ब्यवसाय तब तक क्यों छोड़ूँ!

[परन्तु फिर कह दूं—यह सब लेख छपने से पहले तक ही मन में रहता है। छप जाने के बाद—िनज कियत केहि लाग न नीका। अपना छपा हुआ नाम, लेख, अन्य और फ़ोटो किस मनुष्य को सुन्दर और प्रिय नहीं लगता १ छपने के बाद छिपने का कोई स्थान नहीं। मन का चोर तो वहीं पकड़ लिया जायगा !]



जेव खाली थी मगर दिल था भरा। दिल हुन्रा खाली, भरी है जब से जेव

जेब त्रौर दिल का बड़ा निकट सम्बन्ध है। हृदय के ठीक ऊपर पैसा रखने का पाकिट इसीलिए निर्माण किया गया है। जितना हृदय ख़ाली जेब के नीचे साफ पाया, उतना ही भरी हुई जेबों के नीचे मैला। बात यह है कि त्रादमी एक वक्त एक चीज़ भर ले, या तो जेब या दिल !

परसों एक किन मिले । बहुत दुखी थे। मैं समभा कि इस 'प्रेमी' जीव का दिल कोई चुरा ले गया होगा, या दिल इसका टूट गया होगा

इसिलिये श्राँखों में यह श्राँस् ला रहा है। परन्त बात यह थी कि उस की लापरवाही से किसी ने उसकी जेव काट ली थी, बहुत सफाई से, श्रीर उसके कुछ चैक श्रार सिनेमा-गीतों के कांट्रेक्ट श्रादि ग्रायब थे! इसीलिए कविजनों की चाहिए कि वे जेव श्रपने कपड़ों में न रखा करें। क्योंकि श्रान्यमनस्क वे सदा ही रहा करते हैं श्रीर 'पाकिटमारों से सावधान!' यह पटिया स्टेशन पर पढ़ते समय संभव है कि कोई 'किस्मत' (फिल्म) का मारा वहाँ श्रा गुज़रे श्रीर फिर दिल तो वह पहले से खो बैठा ही है, दिल को ढाँकनेवाले जेव के नोट भी खो बैठे!

एक बार श्रंग्रेज़ी के हास्य-लेखक ई॰वी॰ल्यूक्स एक 'जू' देखने गये। चिड़याघर के भयानक बाध-सिंह देख कर वे दुख प्रदर्शित ही कर रहे ये कि सभ्यता ने इतना विकास कर लिया, परन्तु इन बन्य श्रीर हिंस्त्र पशुत्रों को देखिए — उनमें कोई परिवर्तन नहीं ? मनुष्य कितना श्रिषक सभ्य श्रीर संस्कृत है ! कि बाहर श्राते ही उनकी जेव किसी भलेमानुस ने उड़ा दी। इस पर वे लिखते हैं कि - ये बाध, सिंह श्रादिमयों से कहीं वेहतर हैं। उनमें एक बड़ा गुण है, वे पाकिट मारी नहीं कर सकते !

गिरहकट, जेबकतरे, गटकतरे या कि पाकिट-मार जाति के प्राणी शायद बढ़ते जा रहे हैं; क्योंकि वैसे तो माँगने के अपनेकानेक आध्यातिमक-धार्मिक-शारणार्धिक-राष्ट्रांय-और-चांदिक ('चन्दे' से बनाया शब्द)
मार्ग इस पावन देश में है ही, उनमें 'बिनमांगे पाकिट मिले; मांगे
मिले न नोट!' वाला यह नया मार्ग चल पड़ा है और कुछ स्थानों
में इनकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और साहित्य के चेत्र में एक
पत्रिका से कंई लेख उठा लेना, उसे पूरा या उसके अंश ज्यों-के-त्यों
छाप देना — उसके पीछे कहां से लिया या किसने लिखा यह नाम न
देना; किसी से अपनी पत्रका के, बिक्रम अभिनन्दन-अंथ के चित्र बनवा
लेना, अनुवाद करा लेना और फिर उसका नामोल्लेख तक न करना

#### खरगोश के सींग

कृतज्ञता-प्रकाश तक न करना. यह सव साहित्यक जेवकतरापन नहीं तो त्रौर क्या है ! कई लेखक-पुंगव तो इसी केँची के वल पर ग्रपने साहित्यक 'सलून' चलाया करते हैं !

श्राखिर श्रादमी को श्रपने कपड़े में जेव बनाने की इच्छा क्यों श्रीर कब से हुई ! संस्कृत में 'जेव' के लिये शब्द नहीं । संस्कृत काल में लोग सिले हुए कपड़े ही नहीं पहनते थे— सब मद्रास के स्पीकर साम्यमूर्ति या शंकरराव देव की भांति श्रक्सर रहा करते थे । फिर पता नहीं किस संशोधक ने वस्त्र में यह पैवन्द जोड़ दिया । श्रव तो वस्त्र में इतने जेव पता नहीं क्यों सी दिये जाते हैं ! कई तो निरे पैशन के होते हैं । कई जेवों में से रूमाल भांकते रहते हैं श्रीर कई सिर्फ इसलिये होते हैं कि उनमें हाथ पड़ा रह सके । वैसे जेव घड़ी के कुछ जेव होते हैं कि उनमें हाथ पड़ा रह सके । वैसे जेव घड़ी के कुछ जेव होते हैं — फीजो पोशाक में पता नहीं नितम्ब भाग पर छोटी जेवें क्यों रक्खी जातो हैं ! श्रीर कुछ टोपियों के बाहर जेव होते हैं —वह किसलिए यह श्रभी तक मेरी समक्त में नहीं श्रा पाया है ! सम्भव है वे जेव सिर्फ 'ज़ेव-वो-ज़ीनत' (शोभा श्रीर सौंदर्य) के लिए ही हैं !

जेब बनाने की इच्छा मानवप्राणी की संग्रह गृति से संबंधित है।
प्रत्येक पशु में — ग्रौर मानव एक ज़रा सा सुधरा हुन्ना पशु ही तो है—
यह संग्रह शृत्ति प्रवल मान्ना में विद्यमान है। कुत्ता सूखी हुडियां जमाकर एक स्थान पर ज़मीन में गाड़ देता है। हुडियां भी गुप्त रखने के लिये वह भिन्न भिन्न स्थानों में दफना कर रखता है। उसी प्रकार जैसे ग्रादमी ग्रपना पैसा ग्रलग ग्रलग वैद्धों में या ग्रलग ग्रलग व्यापारों में ग्राटकाता है। बाध ग्रौर शेर भी जब ग्रपना भद्य पकड़ते हैं तो पहले ग्रपनी गुफा में या सदा के सुरिवित स्थान पर ले जाते हैं श्रौर जितनी इच्छा होती है उतना खा कर, बाकी बचा रखते हैं।

स्रोर उन स्थानों पर पहरा देते हैं। शीतकटिबन्ध में इस प्रकार की संग्रह.-वृक्ति पशुस्रों में ऋधिक पाई जाती है। लोमड़ी इसी प्रकार स्थाना संग्रह कर रखती है। मेड़िये भी ऋपने ऋगो के समय के लिये खाद्यका बीमा कर रखते हैं। ऋौर जब वे रोम्युलस-रेमस जैसे मानव-शिशु ऋपना दूथ पिलाकर पालते हैं, तो पता नहीं उनका हेतु क्या होता है ! इन दूरदर्शी प्राणियों से उल्टे भी कई जानवर पाये जाते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव-प्रदेश के कई बड़े-बड़े मत्स्य और ऋजगर—जो दीर्ध-काल तक सोते ही रहते हैं।

कुछ पशुत्रों को प्रकृति ने उनकी शरीर-रचना में रही जेव दे दिये हैं — जिससे वे ऋपने मुँह में मछलियों को पकड़ कर उनका संग्रह कर रखते हैं — पेलिकन पत्तों के गले से ऐसी जेवें प्रकृति ने सी दी हैं। कुछ पगु अपने मुँह में अन्न संग्रह कर जुगाली के द्वारा उसकी चिवत-चर्वण कर सकते हैं। रस-शास्त्रियों को इस चर्वणा में कोई प्रत्यभिज्ञा शायद मिल जाय, या लॅं सेलस एवरकोंची जैसे साहित्यालीचकों ने जिसे कहा है वह 'सार्थक अनुभृति का पुनः-प्रत्यय' प्राप्त हो जाय। परन्तु इस जुगाली-किया में सबसे तेज हैं उष्ट्र राज! उसके पेट में कई जेब रहने हैं, जिनमें वह ब्राठ ब्राठ दिन का पानी भर लेता है। कहते हैं कि ऊँट की पीठ पर जो कूबड़ हे ता है, वह निरी चर्बी का बना होता है ख्रौर ख्रन्न की कमी के दिनों में उसका उपयोग भी वह कर सकता है ! चींटी बहुत बड़ी संग्रहशीला है। मकड़ी श्रौर मधुमक्खी में भी यह वृत्ति पर्यात परिमाण में पाई जाती है । गरुड़, बाज़, मैना भी संप्रहिषय पद्मी हैं। कुछ भारतीय पद्मी पर्वतों में इतना वड़ा नाज का संग्रइ कर रखते हैं कि दो चार बोरी भर धान्य वहां मिल सके। इतनी सब पशुश्रों की संग्रहवृत्ति देखने पर भी कुछ श्रादमी है कि पशुश्रों से भी गये-गुजरे होते हैं। वे संग्रह करते ही नहीं। श्रौर फिर भीख मांगते फिरते हैं।

जेब से हम संग्रह श्रोर श्रसंग्रह की बात पर चले गये। श्रसल में संग्रह भी किस-किस चीज का किया जाय १ श्रोर कहां तक किया जाय। पुराने सिक्के, ड.क के टिकट, पुरानी घड़ियां, खिलौने, शास्त्रारत्र, सांग, रंग रंग के पंख, तितिलयां, चित्रांवाले पत्थर, हस्ताच्चर के नमूनें, पुरानी हस्त लिखित ताड़पत्र पर लिखो किताबें श्रोर ऐसी कई श्रजीबोगरीव चीज़ों के संग्रह करनेवाले लोग होते हैं। एक श्रादमी ने देश-देश के जूते श्रोर देश-देश की टोपियों का ही संग्रह कर रखा है। तो एक भले मनुष्य को श्रलग-श्रलग प्रकार के दीपक एकत्र करने का श्रीक है। यह संग्रहवृत्ति कई बार श्रादत हो जाती है; श्रोर बचपन से पड़ी हुई यह चोरी की लत कि जिस किसी की चोज़ श्रच्छी देखों, उटाई, जेब में रख ली—यहाँ तक बढ़ जाती है कि इंगलेंड के एक प्रधान-सचिव की पत्नी रोज़ उनके श्रावरकोट की जेब से निकली सब चीज़ें जहाँ-जहाँ वे दिन भर जाते थे उन स्थानों में एक बार धुमा देती थीं, तािक लोग श्रपनो श्रपनी चीज़ें वािपस ले लें।

एक ग्रौर चोज़ जो जेब से याद ग्रा जातो है—वह है जेब-ख़र्च। इस रक्रम का कोई हिसाब नहीं पूंछा जाता। बड़े-बड़े रजवाड़ों के राजा-महाराजाग्रों से लगा कर निकर-चाकरों तक को यह रक्रम दी जाती है। इसमें कुछ भी ख़र्च ग्रा सकता है। 'जेब गरम करना' यह सहावरा भी ग्रापने सुना होगा—ई जानिव व्यागर कभी करते नहीं —सो जेब मोटी होने की या बनाने की कोई गुंजाइश नहीं

श्रन्त में एक मज़ेदार बात बता दूं, एक लेखक ने श्रामी दिरद्रता श्रीर श्रानुभव की विशालता बतलाते हुए लिखा — पाकेटहीन श्रावस्था में में घूमता रहा — कई प्रांतों में श्रीर जो-जो श्रानुभव मिले उन्हें श्रामी पाकिट-बुक में दर्ज करता रहा ! यह पाकिट-बुक ये हज़रत रखते कहां ये ! यह रिसर्च-स्कालरों का विषय है — सो यहीं छोड़ दूँ।



किष के ममता पूंछ पर सविहें कहऊ समुक्ताय । तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥ पूंछिहीन बानर तहँ जाइहि.....

तुलसी रामायण (सुन्दर कांड)

बन्दर का प्रेम उसकी पूंछ से होता है। वाह, तुलसी बाबा, बहुत बड़ा सच कह गए। ग्राप शायद नहीं जानते कि ग्राप के बाद एक महाशय डारिवन भी हो गए, जिन का यह विश्वास है कि ग्रादमी वन्दर से बना। तो बन्दर का गुण—यानी पूंछ से प्रेम ग्रादमी में भी बाकी है। ग्राप पूछेंगे, ग्रादमी के कहाँ दुम होती है? इसी लिए तो मैंने दुम नहीं पूंछ कहा। ग्राजकल जहां देखिए वहाँ उसी ग्रादमी की पूछ होती है, जिसकी बड़ी लम्बी पूंछ हो। कभी वह ग्रादमी वड़ा माना जाता था जिसकी लम्बी मूंछ हो, ग्राव वह ग्रादमी बड़ा है जिसकी बड़ी पूंछ हो।

### ख़रगोश के सींग

पूंछ के दोनों मतलव सार्थक हैं; डिग्री ऋादि ऋादमी के नाम की पूंछ मानी जाती हैं। ब्रौर वैसे वड़े लोगों से जान-पहिचान, कन्धे से कन्धे रगड़ना यह पूंछ का एक तरीक़ा है। पहिले डिग्री की वात करें। कम पढ़े-लिखे लोग इसके बहुत पीछे लगे रहते हैं। यदि डिग्री नहीं है, तो नक़ली डिग्री लगाते हैं। कई कम्पिनियाँ खुल गई हैं जो रुपया लेकर कहीं साहित्याचार्य, कहीं ज्योतिषाचार्य, कहीं ऋायुर्वेदाचार्य, ऐसी पदिवयाँ बांटती हैं। एक साहब के कोई डिग्री नहीं थी, तो लगा ली एफ़. ग्राई. ग्राई. सी. एस. (मतलव फ़ेल्ड इन ग्राई. सी. एस.) । दूसरे एक साहव को डिग्री का इतना शौक था कि उन्होंने ऋपने नाम के ग्राद्याच्चर (इनिशियल) पीछे लिखने शुरू किए, जैसे नाम उनका था माधव ञ्चानन्द शर्मा, सो हज़रत अपने हस्ताच्चर शर्मा-एम् ए किया करते थे। इमारी एक मित्र के पित तो इस डिग्रो के गर्व में ही पागल हो गए— पूंछ के ये प्रताप हैं ?•सैयद ऋमीर ऋली 'मीर' फ़रमा गये हैं :--

चतुर गवैया होय वेद को पढ़ैया चाहे,

समर लड़ैया होय रणभूमि चौड़ी में। जानत सवैया होय 'मीर' कवि त्यों ही चाहे,

वात को जनैया होय नैन की कनौड़ी में॥ नीति में चलैया होय पर-उपकार ऋादि,

कुशल करैया काज इ।थ की इथौड़ी में।। गुनन को शीला होय तौइ न वसीला विन,

कोई है पुछैया मैया नाहीं तीन कौड़ी में॥ मगर कभी कभी यह पूंछ बहुत ज़रूरी हो जाती है —जब साहित्य में दो 'भास्कर' या तीन 'सुमन' या चार 'प्रभाकर' उप-नामधारी लेखक हो जाते हैं तो फिर एक को दूसरे से ग्रलग बताने के लिए यह डिग्री वहीं काम करती है जो काम कि शब्द 'पंचम' ग्रौर 'पष्ट' जार्ज के साथ लग कर निकालते हैं । अब यह डिम्री या पूंछ सिर्फ युनिवर्सिटी की तालीम वाली छाप की ही नहीं होती - एक लेखक मित्र के कोई डिग्री नहीं है, तो वे त्र्यपने उपन्यास कहानियों में साकोश प्रतिपादित करते हैं कि डिग्रोघारी सव जो होते हैं, वे ऋब्वल नम्बर के खराब ऋादमी होते हैं। मगर कई बार उपनाम या तख़ल्जुस पूंछ हो जाता है। जैसे किसी ऋागरे वाले की मिठाई की दुकान मशहूर हो। गई तो, सभी ग्रागरे वाले बनने लगते हैं। साहित्य में भी यह बीमारी चलती है। तुलसीदास के बाद कई कवियों ने श्रपना नाम तुलसो रख लिया था। कभी उम्र, निराला, नवीन, मतवाला, मुक्त, उन्मत्त, मस्त, ऐसे उपनाम रखने का रिवाज चला था । फिर कुछ दिन, इन्द्र नाम से द्यांत हानेवाले नामों का चलन चल पड़ा—जैनेन्द्र, वीरेन्द्र, नरेन्द्र, नगेन्द्र, जितेन्द्र, सत्येन्द्र, महेन्द्र, मत्स्येन्द्र, श्रमरेन्द्र श्रादि श्रादि । श्राजकल कुछ श्रजोब, श्रय्पटे, समभ में जल्दी न त्रानेवाले तख़ःलुसों का फैशन चल पड़ा, जैसे ग्रज्ञ`य, दुर्ज्ञ'य, कात्यायन, दिङ्नाग, नागार्ज्जन, वरुत्रा, त्रिविज्ञ, जामदग्न्य त्रादि ! ये सब नाम तो हिन्दो में चल ही रहे हैं। किसी को अपना विचित्रतर नाम रखना हो तो मेरे पास पूरी सूची है। कुछ नमूने देखिए: विहारियों ग्रौर मद-रासियों के नाम मालगाड़ी की तरह लम्बे होते हैं —राजा राधिकारमण प्रमादिसह, अरणाप्पा तिष्पणा घंटी और कोएडावेंकटष्या आदिमियों के नाम हैं, सचमुच के ब्रादिमयों के, 'भारतीय ब्रादिमयों' के ! पहाड़-पौधे-पशुत्रों के नाम तो स्रोर भी मज़दार होते हैं--वाकारे वारेवा, चिंवोराज़ो, माटा-माटा, पोपोकैटापुटल, सोनिया डिजिटाटा, श्रीरङ्ग उटाँग . . . . .

वात पूंछ की चल रही थी और गाड़ी नामों पर लुड़क गई। खैर, जिसकी पूंछ नहीं उसका कोई विकास नहीं, भविष्य नहीं। ग्रगर ग्रापकी पूंछ है तो सब कुछ है। पूंछ होने पर ग्राप गाना कैसा भी गाते ह', चाहे ग्राप का गाना ऐसा हो जैसे मिल के भीपू को जुकाम हो गया श्रीर वह मारे जाड़े के दांत किटकिटा रहा है, फिर भी श्राप महान् प्राच्य

संगीतिवशारदाचार्य वन जायेंगे। श्रीर वैसे श्रापने चाहे पच्चीस बरस रियाज़ किया हो, श्रगर पूंछ नहीं है तो श्रापको 'पूंछता' कौन है ! पूंछ हो तो श्रापको तीन-चार टेड़ी-मेड़ो लकीरें भी 'माडर्न श्रार्ट', के नाम से म्यूज़ियमों में टंग जावेंगी श्रीर कला-समी क् उस पर श्रपना सिर खपायेंगे मगर पूंछ नहीं है तो इस बात से क्या मतलब है कि श्रापने सारे भारत का भ्रमण किया है श्रीर पचासों दृश्य जल-रंग में श्रापने बनाये हैं, या सात मूर्ति-कला संग्रहों से श्रापने कई सुन्दर रेखा-चित्र बनाये हैं। यह पूंछ पुच्छ- कंटक (संस्कृत में विच्छू के लिए यही नाम है) की तरह डंक मारती है।

त्रापकी 'पूंछ' क्योंकर होती है, इसका पता बड़े बड़े बैज्ञानिकों तक को नहीं चलता। श्रापकी पूछ इसलिए भी हो सकती है कि श्रापके बाल सुनहले हैं, रंग गोराचिट्टा है श्रौर बोलने में श्राप तेज़ हैं। श्राप की पूछ इसलिए भी हो सकती है कि श्राप श्रमुक जाति के श्रमुक श्रमुक उपयोगी मनुष्य हैं। हाल में पंच में एक कार्ट्रन देखा कि दो श्रादमी दफ्तर से बाहर जा रहे हैं, एक दूसरे से पूछता हुश्रा दिखाई देता है कि श्रापको यह नौकरी कैसे मिल गयो। वह जवाब देता है—मेरे चाचा ने मुके इस खास काम की नौकरी दी है कि कहाँ-कहाँ रिश्तेदारों को विशेष महत्व (नेपोटिज्म) दिया जा रहा है यह खोज की जाये ? इस प्रकार इस पूछ-शास्त्र का कोई श्रन्त नहीं। इन दो पूछो से—डिग्री श्रौर पिहचान से—श्रिधक श्रानन्द देने

इन दो पूंछो से—डिग्री ग्रौर पिह्चान से—ग्रिधिक ग्रानन्द देने वाली चीज़ ग्रादमी की पूंछ नहीं, जानवरों की पूंछ है। पिहले तो यह वताइए कि कोई जानवर है, जिसे पूंछ नहीं होती ? वैसे ग्रफलात्न ने ग्रादमी की परिभाषा पंख-हीन पूंछ-होन द्विपाद की थी। कभी विल्ली को गुर्राते हुए पूंछ उठाते देखा है ? क्या विद्या गोल शक्ल उसकी होती है, जैसे किसी सुन्दर नर्तकी की बाहें हों ग्रौर कुत्ते का लांगूल-चालन (पूंछ हिलाना) तो चापलूसो के तरीके में शुमार हो गया है। मगर की कंटीली पूंछ रज़ाकारों के हथियारों को तरह काम त्राती है त्रौर गिलहरी की, लोमड़ी की, दुम्बे की गुच्छेदार पूंछ क्या श्रच्छी जान पड़ती है! सबसे सुन्दर है मोर की पूंछ। कालिदास ने 'मेचदूत' में उसकी उपमा वेणी से दी है। श्रौर सबसे हास्यास्पद है हाथी की पूंछ। श्रोंगेजी का विनोदी किव हिलेयर वेलोक कहता है:—

When people call this beast to mind They marvel more and more At such a LITTLE tail behind, So LARGE a trunk before.

<sup>\*</sup> कल्पना कर इस पशु की लोग, यही विस्मय करते हैं घोर । कहां छोटी सी इतनी पूंछ, कहाँ वह वड़ी सुँड उस स्रोर ॥



बात मुंह से निकलती है। इसी से मुंह की बात कह रहा हूँ। चाहे इसमें मुंह की खानी पड़े—ग्रथवा चार लोग कहें कि, 'ग्रजी कुछ नहीं मुंहदेखे की बात है।' श्रयता में जितने मुंह, उतनी बातें। कहा गया है कि 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्', श्रीर संयोगवश हम भी जन्म से भगवान के मुख में से निकले। पता नहीं लार के रूप में या खकार के। किसी मीठी चीज़ को देखकर भगवान के मुंह में पानी भर श्राया होगा श्रीर तभी से मिष्टान्न ब्राह्मणों को बहुत भाने लगे।

मुंह कई किरम के होते हैं। कई मुंह कुछ विधना की भट्टी में से अध्यक्ते, ज़्यादह पके या ऐसे-वैसे ही निकल आते हैं। मनचले उन्हें देखकर मुंह बनाते हैं। पर जो भाई मनचले नहीं, वे भी इन्हें देखकर मुंह लटकाये नहीं रह सकते। देखिए यह आलू जैसे मुंह वाले लाला

**<sup>\*</sup>ब्राह्मण मुख से पैदा हुए।** 

जी हाथ पर मुट्ठी पटक कर क्या आँखें गोल कर रहे हैं। हो सकता है कोई देशभक्त हों, जो इन इलक्शनों में (जो विलक्ष हैं!) मुंह के बल गिरे हों। श्रोर यह लम्बो नाक वाले, नुकीले, वेहद रूखे वाल विखेरे, शायद हमारे दोस्त कोई कामरेड हैं। इनके मुंह न लगना, मुंह की खानी पड़ेगी। श्रव श्रागे श्रा रहे हैं ये हज़रत शायद हव्शी सौन्दर्य के श्रादर्श मुमुख हैं। मिलिटरी में भी हो सकते हैं, बड़े से श्रोहदे पर के मामूली श्रक्तर भी, चेहरा इनका निर्विकार है। कहीं कुछ भी हो जाय—नाक इनकी फैली रहेगी, होट भी श्रपनी मुटाई में कम न होंगे ?

श्रव श्राप कहेंगे कि मुंह की इतनी बात में करता हूँ तो क्या कोई मुद्रा-सामुद्रिक (फेस रीडिंग) जानने वाला हूँ, या क्या बात है ? श्राप से सच कहूँ, ये ज्योतिष श्रोर हाथ देखना श्रोर मुंह देखना, ये सब टोटके हैं, ढकोसले हैं। वे इन श्रफ़वाह-वाज़ियों पर भरोसा लायें जिनके मुँह से श्रामी दूध टपक रहा हो, या जिन्हें रेस या लाटरी का नम्बर ठीक न श्राने पर मुंह बाये रह जाना पड़ता हो। 'क्विचन्दन्त्में वेन्मूर्खः अ' श्रादि बड़े ही मूर्खता-पूर्ण बचन हैं—मेरे कई पहिचान के लोग हैं जिनके मुंह पर दाँत यां निकले हुए हैं जैसे हमेशा हँ सते हों, ऐसा भाव उनके मुंह पर हाँत यां निकले हुए हैं जैसे हमेशा हँ सते हों, ऐसा भाव उनके मुंह पर हाजा या 'सील' किया हुश्रा हो, किर भी कुछ नहीं—श्रक्त उनकी ज़रा भी मुंह पतारती-सी नहीं। उलटे कई पोपले मुँह वाले दानिशमंद भी हो गये, मसलन वाल्तेयर।

श्राप कहेंगे क्यों जी, पुल्लिंगी मुँह की ही चर्चा श्रधिक हो रही है। नारी तो वैसी ही सुमुखि कहलाती है — उसकी मुंहमाँगी तारीफ कवियों ने यहाँ तक कर डाली है कि

देख कर उनको जो या जाती है रोनक मुंह पर, वे समभते हैं कि वीमार का हाल ग्रन्छा है।

अबड़े दाँत वाला शायद ही मृर्ख होता है।

लेकिन यह कहना भी एक वीमारी है। जो वेमुंह के होते हैं, ऐसा कहते.रहते हैं। स्त्रियों के मुंह में वैते ही लगाम नहीं होती। उनके मुंह के रंग यों वदलते रहते हैं जैसे इन्द्र-धनुष के। उनके मुंह को इस विज्ञान के युग में भी कवि लोग चन्द्रमुखी कहते हैं, यह जानकर भी कि चन्द्रके समीप जाने का मतलव वर्फ से ठंडे हो जाना है। कुछ लोग होते हैं जो स्त्री-मुख देखते ही या तो मुंह ताकते रहते हैं, या मुंह लटका लेते हैं, या मुंह फ़ला लेते हैं। मुंह-दिखाई वधुत्रों का खास त्राधिकार है। पर यह बात मैं मुंह पर क्यों लाऊँ कि स्त्रियाँ ही हैं जिनकी मुंहथुराई मुँह से ही होती है। मैं पंत की पंक्ति नहीं कह रहा हूँ कि 'ग्रथर से ग्रथर गात से गात।' मैं ऐसे भी कैसमिज़ाज अप्रेमी, जानता हूँ जो इन मुंहों के पीछे मुंह के वल गिरे हैं, जिन्हें इन कलमुंहियों के पीछे ग्रव मुंह छिपाना पड़ रहा है, और शापनहार की तरह ज़िन्दगी-भर के लिए ग्रीरत ज़ात से मुंह फुलाकर बैठे हैं। कुछ हैं जो ग्रीरत को मुंहनाल समभते हैं; कुछ मुंहामुंह भरा जाम—चाहे श्रमृत का, चाहे हलाहल का, चाहे मधुशाला वाले सोमरस का।

सो में ग्रपने स्केचबुक से एक दो मुंह दूसरी तरह के भी देता हूँ। यह हैं कोई कुमारी हरिणाची। शायद सिनेमा स्टार हैं। इनके मुंह की सेवा में—भौंहें उखाड़ कर नक़ली रंगने वाले ग्रोज़ार, पलकों की विरोनियाँ लम्बी करने वाले कुछ हथियार, बालों में लहरियां पैदा करने वाले ग्रम्स, ग्रोर होठों को सदा मुर्ख 'लाल' बेनाये रखने वाले 'ग्रमर दंड, (लिपस्टिक का हमारे सहकृतिनष्ठ हिन्दी मित्र द्वारा किया हुग्रा शब्दशः ग्रानुबाद) मुख-चूर्ण ग्रोर ग्रांगराग ग्रोर कर्णफूल ग्रोर क्या-क्या नहीं—चिर-प्रत्तुत रहता है। यह मुख छः छः फोट लम्बा वनकर रूपहले पदें पर जब थिरकता है, तब बड़े-बड़े शुकाचायों की मुंहाचारी फूट निकलतो है ग्रोर खीन्द्रनाय को 'उर्वशो' में वर्णित

<sup>†</sup> प्रसिद्ध प्रेमी मजन्ँ का नाम क्रेस भी था \*

मुनियों जैसी दशा हो जाती है। कइयों के मुंह के कीवे उड़ जाते हैं, कइयों के मुंह किलयों से खिल जाते हैं। ब्राखिर मुंह ही तो ठहरे ! जब तक बोलते नहीं, तब तक मुंह के हिसाब से तो सब एक से हैं। "काकः काकः पिकः पिकः" तो मुंह खुलने पर ही पता लगता है। कई नारियों के ऐसे मुख इतिहासों में कहे गये हैं कि जिन्होंने वीरवरों नायकों के जीवन का मुख ही बदल दिया (क्लिब्रोपाट्रा, पद्मिनी ब्रीर रत्नावली)।

मुख को इन भंगिपये किवयों ने पता नहीं क्यों कमल भी कहा है। श्रीर फिर सोचने बैठे हैं कि एक हो कमल पर दो-दो भौरे (श्राखें) क्यों ? कमलगट्टे (जिसके ''मखाने'' बनते हैं) तो मैंने भी खाये हैं। पर मुखकमलों की श्रापेचा मेरा मुँह कमला (लद्मी) के मुखके—विशेषतया सिक्के श्रोर नाटों के (हज़ार के नहीं) इधर छपे मुखोटे के—दर्शन से हो श्रिधिक खिला है। उसी ने मुंह रखा है।

मेरी स्केच-बुक की यह यह दो वेणीवाली सामान्यमुखी है, उससे तो मुक्ते कमल की अपेचा मुखास्त्र (संस्कृत में केंकेड़े के लिए शब्द) को अधिक समानता दीखी है। और इस मुखर, मुखचपल, लड़केनुमा लड़की में मैंने मुखिपय (संस्कृत शब्द संतरे के लिये) की अपेचा मुखदूषण (संस्कृत में प्याज़) का अधिक स्वाद पाया है। स्वाद शब्द से आप ग़लतफ़हमी में न पड़्रुजायें। वैसे साहित्य में एक इन्द्रिय की उपमा दूसरी इन्द्रिय की अनुभूति से वर्णित होतो है—विशेषण-विपर्यय या Mixed Metaphor ऐसा ही कुछ उसे कहते हैं। इस प्याज़-मुखी देवी से कभी-कभी लू से किसी का रच्नण हो जाता होगा—यह कस्तना मुखद है। (क्या कहना होगा कि ये सब.चेहरे मैंने कस्पना से बनाये हैं। कोई अपनी स्रत असमें न देख ले।) लेख का 'आमुख' ही इतना लम्बा हो गया है कि अन्य चित्र देने की हिम्मत नहीं होती। एक मुंह की बात मैंने अपर बहुत की। परन्तु हमारी पोराणिक गपाँड़पंथी प्रतिभा बहुमुखी

है। सिर्फ मुखरोष राहु है तो मुखहीनता से विशिष्ट (conspicous by the absence of मुख) केतु है। दो मुंह वाला द्विजिह्न साँप तो सुना है, कोई देवता नहीं। त्रिमुख ग्रात्र हैं, दत्तात्रेय—एलोरा के कैलास की त्रिमूर्ति। चित्तौड़गढ़ के सिमद्धेश्वर की त्रिमूर्ति में एक ग्रोर का मुंह हंस रहा है, दूसरी ग्रोर का रो रहा है; बीच वाला नहंस-न-रो, निर्विकार है। चार मुंह वाले ब्रह्मा, पंचमुखी परमेश्वर, पड़ानन कार्तिकेय ग्रीर दशानन रावण भी हैं। गधे का मुंह पहने 'बाटम' (शेक्स्पीयर के विदूषक पात्र) की भांति नारद का भी मुंह एक बार बन्दर का हो गया था। हाथी के मुंहवाले गरोश जी महाराज तो वक्र-मुख के लिये प्रसिद्ध ही हैं। ग्रांव यह तालिका बढ़ती चली तो गोमुखी के दाने कभी पूरे न होंगे।

मुंह के साथ मू-शिगाफ़ी (बाल की खाल निकालना) बहुत हो गई। ब्राब मैं ब्रापके मुंह से यह सुनना चाहता हूँ कि इसने लेख क्या लिखा है-छोटे मुंह बड़ी बात कही है; परन्तु बड़ी से बड़ी बात मी जनतारूपी ऊँट के मुंह में ज़ीरे के समान है। मुंह दर मुंह का मामला है, मुंहज़ोरी क्यों करूँ । मुहावरे का मज़ा मुके मालूम नहीं । होली के दिन वैसे ही मुंह पर ऋवीर-गुलाल मली जातो है। सोचा चलो मुंह की ही कुछ कह दूँ—उसी तरह कि जैसे जो कुछ भी मुंह पर आ जाय । श्रगर श्राप इसे पढ़ कर मुंह विगाड़ें तो मुंह विचका कर मुंह न बनाइये, ब्रक्ल की बन्दूक़ की मुहरी तान कर, गोली दाग दीजिये-कि लेख यह हास्यरस का है। इसमें श्रनारसिसस की तरह श्रपना ही मुंह न देखते रहिये। चेहरे को मन की श्रनुक्रमिणका (index) कहा गया है, परन्तु इसका मूल्य निरा मुंहदेखे का है। यह कोरी 'फ़ेस-वैल्यू' है। ग्रब में इसलिये ग्रपना मुंह वन्द कर लेता हूँ कि कहीं छाप यह न कहें कि यह लिखने वाला बहुत मुंह चलाता है। 'बतरत लालच' श्रव बहुत हुश्रा। मुंह पर वैसे ही ताले पड़े हैं, कुंजी कहाँ है ?

<sup>\*</sup>एक यूनानी देवता जो द्यपनी सुरत पर मुग्ध हो गया था।



# 'हे ईश्वर ! जग है नश्वर, फिर भी शाश्वत है रिश्वत...'

एक तरुण किन ने अपनी (काल्पनिक) प्रेयसी के प्रति कहा— 'प्रेयसी ! यदि तुम आत्रो तो निज हृदय विछा दृंगा मैं !' किव का अपने हृदय का इस प्रकार कार्षेट बना देना एक प्रकार से घूसखोरी ही हुई । क्या प्रेयसी उस बिछावन के बिना उसके जीवन कांपड़े में प्रवेश ही नहीं कर सकती थी ? और मान लीजिये प्रेयसी के चरण-कमल सेंडलान्वित हों तो किर इस हृदयह्मी कार्षेट की नरमी या खुरदुरेपन का उन्हें एहसास हो नहीं होगा। परन्तु साहित्य में सब जगह यह सूच्म प्रकार की घूसखंरी चला करती है। जैसे बच्चे से काम लेना हो तो उसे चाकलेट का लालच दिखलाया जाता है, उपन्यास-कार या कहानीकार अपने पाठक के दिमाग में कुछ और विचार ठोकना चाहता है, फ़िट करना चाहता है—और आश्रय लेता है कथा का। हम साहित्यिकों ग्रौर लेखकों के ग्रापने पाठक से सम्बन्ध इस प्रकार से घूस देनेवाले ग्रौर घूस लेनेवाले के होते हैं। घूसखोरी ग्राज के युग का सहान ग्रादर्श है।

श्राप सवेरे से शाम तक दैनिक जीवन में यही किया करते हैं। श्राते ही आप के वच्चे रोना शुरू करते हैं ख्रीर उनसे (ख्रीर ख्रप्रत्यत्त रूप से उनके लिये ज़िम्मेदार श्राप से ) हैरान श्रीमतीजो भल्लाती हैं तव आप वच्चों को इकन्नो देकर जलेबी, बर्फी या ऐसी ही कुछ चीज लेने भेज देते हैं। श्रीमतीजी को शाब्दिक घूस देते हैं कि हां, ग्राबकी छुट्टी में मैं तुम्हें जरूर मायके पहुंचा दूंगा। कि इतने में ब्रापके दोस्त ब्रा धमकते हैं। वे शहर भर का 'स्कैंडल' ग्राप को सुनायें इससे पहिले वे त्रापसे ज़्यादह बड़बड़ न करें इसलिये ग्राप े उन्हें घूस के रूप में 'सिगरेट' ब्रॉफ़र करते हैं। ब्रोर दक्तर जाने में 'लेट' होने पर जल्दी च्याफ़िस से लौदने के लिये च्राफ़सर जब कुद्ध हो रहा हो तब दुम दवाये त्राप सामने खड़े हैं त्रौर घीमे से विषय छेड़ देते हैं। (जिस किस्म का अपसर हो और उसकी अभिरुचि हो )—'वह मर्सिराइज़्ड कपड़ा खास तौर से ऋापके लिये मैंने इतने गज़ रखवा लिया है। दाम का क्या, त्र्याते रहेंगे; भला त्र्याप भी क्या कहेंगे ?' या 'क्रॉसवर्ड का वह उन्नीस डाउन का 'क्ल्यू' है, उसमें N के बजाये L ही ग्राधिक उपयुक्त हैं'; या 'त्र्याप के हाथ की वीमारी के लिये मालिश सबसे ठीक होगी'; या 'मैंने नेहरू की नई किताव ख़रीद ली हैं कल आपको पढ़ने ला दूंगा';:या फिर एक दूसरा मं।ची—'कल वह फलां फलाँ साहव के ( साहव के शत्रु या प्रतिस्पर्द्धां ) त्र्यापके वारे में यह कह रहे थे कि...' थ्रौर साहव भट से श्रपना । गुस्सा भूलकर श्राप से कहेगा — 'हाँ,**ह**ाँ, मिस्टर श्रीवास्तव या सकसेना या भटनागर, (जो भी त्र्याप का नाम हो ), कुर्सी ले लोजिये बैठिये —क्या बता रहे थे द्याप । यों हर एक दक्तर का वाव् अपने वॉस या आका को खुश रखने के लिये विविध

तरीके जानता है । आक्रा ज़्योतिष में।दिलचस्पी रखते हों तो ये सब दफ़्तरिये ज्योतषी बन जाते हैं और उसे बागवानी से शौक हो तो सभी कारकुन पोचा के बीजों का कैटलै।ग वन जाते हैं।

घर लौट श्राने पर, इसी तरह मार्केंटिंग करने जाते हैं तब, काला बाज़ार से चीजें बेचने वाले बिनये को—'हाँ सेट जी, श्राप ही तो हमारे सबसे बड़े विश्वसनीय दूकानदार हैं!' श्रीर साग सब्ज़ी बेचने वाली कूंजड़िन तक को —'वाह, तुम्हारे खेत की मूली सबसे मीठी होती हैं, इसी से तो यहीं लेने श्राते हैं', इस श्राशा से श्राप खुश करते रहते हैं कि कुछ श्रिधिक, कुछ बेहतर श्रीर कुछ एहतियात से माल मिले। पर श्राप भूलते हैं कि ऐसे ही स्तुति करने वाले सभी श्राहक श्राते हैं, श्रीर व्यापारी सभी से मीठी वार्ते करते हैं। व्यापारी की हंसी गिलट के रुपये की तरह होती है।

श्राप घूस देने जाते हैं, वहाँ खुद भी इस घूसख़ोरी के शिकार ज़रूर होते ही हैं। सबसे श्रिधिक विज्ञापित साबुन या फिल्म के लालच से शायद ही श्राप बचते हैं। श्रीर प्रवास में, सिनेमाघर में, मोटर स्टैंड पर, कहीं भी जहाँ जहाँ टिकट ख़रीदने का सवाल होता है, चुपके से पुलिसमैन को या श्रान्य पहचान वाले को दो-चार-पैसे-श्राने-रुपये चढ़ोतरा' दे देना श्रिधिक सुविधाजनक होता है। यहां तक कि रेल में बैठाने में भी कुली महाशय किसी कोधी देवता से कम 'बिल' नहीं लेते। श्रीर डिब्बे के श्रंदर बुस जाने पर श्राप लाख कांग्रेसी हों श्रंदर बैठे मोटे ताजे दाढ़ीवाले सिख या रेशमी शलवार श्रीर लिप-स्टिक लगानेवाली शरणार्थिनी (?) से, चाहे वे बिलाटिकट ही क्यों न हों, श्रापको डरके पेश श्राना पड़ता है श्रीर उनके हिन्दूसभाई कुतकों की हाँ-में-हाँ मिलाना पड़ता है; नहीं तो श्राप को डर है कि कहीं श्राप उनके विरोध में कुछ सत्य-श्रहिंसा छांटने लगे तो सिक्ख की 'किरपान' श्रपनी 'किरपा' श्राप पर सीधे कर देगी श्रीर श्राप ही को छांटने

#### ख़रगोश के सींग

लगेगी, श्रयवा सिन्धिन श्रपनी सैन्धव ('तुरंग'नहीं) संस्कृति का परिचय देकर श्रापको स-सामान उसी डिव्वे की खिड़की से वाहर चलती ट्रेन से चुटकी में यों फेंक देगी जैसे कोई खटमल हो ! इसिलए बदन पर शुद्ध खादी श्रौर सिर पर गांधी टोपी होने पर भी कहेंगे—जी-हां जी-हां, यह श्रापका ही कहना दुरस्त है सरदार जी ! पाकिस्तान में ज़रूर ऐसा होता होगा, श्रादमी के दो दुकड़े करके फिर उन्हें जोड़ देते होंगे, फिर से सताने के लिये ! ज़रूर ज़रूर ! श्रौर सिन्ध में भी जी, श्रापका एक लाख से कम का कारोवार श्राप छोड़ कर नहीं श्राई होंगी ! परसों मेरे एक गुजराती मित्र को थई क्षास में चार इंच श्रपना पेंदा टेकने भर जगह प्राप्त करने के लिये गुजरातियों को सुनाई गई चुनी-चुनी गालियां चुपचाप निगलनी पड़ीं। सिर्फ ट्रेन से उतरते वक्त वह बोला कि—'शर-ए। थीं भाईजान मैं भी एक गुजराती हूँ!'

घूस देने का एक प्रकार सिर्फ घूस लेनेवाले के मन को पहिचानना ही नहीं, उसकी सुत-गुत प्रांतीय ग्रहांताग्रों को उभाइना भी होता है। जैसे पहिले प्रकार का उदाहरण एक हमारे सेठजी-मित्र हैं। वे चौथी हिन्दी पास हैं—ग्रांग्रेजी ग्रौर चीनी लिपि उनके लिये बरावर हैं। मगर उनकी लाइन्नेरी ऐसी ग्रप-टु-डेट है—नई से नई किताव ऐसी न होगी जो उनकी ग्रलमारी में मौजूद न हो। चाहे ग्रलमारी में वे वेतरतीव हो क्यों न पड़ी हों ग्रौर मकड़ों ने जाले ही क्यों न उन पर बनाये हों? मैंने उनके विद्या-प्रेम से चिकत होकर पूछा—िक यह क्या मामला है? उन्होंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया— 'देखिये साहब, तरह-तरह के लेवर-इनस्पेक्टर ग्रौर ग्रफ्तसरान ग्रांते हैं। किसी को मुर्ग-मुसल्लम प्यारा है, तो किसी को शेंडी से तृत होती है ग्रौर किसी-किसी ग्रफ्त को यह खाना-पीना कुछ नहीं, कितावों का ही शौक होता है। यह लाइन्नेरी उन लोगों के लिये हैं। लाइन्नेरियन हमारे एम. ए. हैं। उन्हें हिदायत है कि ग्रफ्तर ग्रांते ही उनकी पुस्तकों के संबंध में रुचि

की जानकारी हासिल करो त्र्योर वहुत सी सुन्दर-सुन्दर, नई-नई, सुनहरी जिल्द की कितावें उन तक पहुँचा दो। जाते-जाते उनके मोटर में रखवा दो। देखता हूँ कैसे खुश नहीं होता है!

दूसरी वात का उदाहरण मुभ जैसे वहुभाषी को सहज मिल जाता है। एक पंजाबी साहव से परसों काम पड़ा—मैं भी वैसी थोड़ी-बहुत उर्दूई हिन्दुस्तानी फांक सकता हूँ कोई वोलो या वेश से पहिचान नहीं सकता कि शुद्ध हिन्दी का मैं कोई ग्रध्ययन-शील ग्रालोचक हूँ या जन्मना महाराष्ट्र ब्राह्मण हूँ । सो साहव उनसे ब्राध घंटा बाते होती रहीं । उनसे मुभे कुछ व्यक्तिगत काम था—कायदा उठाना था। उनकी वात को काटूँ, तो मेरा काम गोल होना था। उतना मैं वातचीत में चंट हूँ। वे वोले श्राप का नाम क्या है ? सिर्फ कह दिया कुछ पंजावी लहजे से 'पिरभाकर'। फिर उन्होंने बताया कि ये हिन्दी-हिन्दी जो कहाती है, यह कैसे उर्दू में ज़बर्दस्ती 'संसकिरत ग्रल्फाज़' ठूंस-ठूंस कर बनाई जा रही है; वैसे वे भी हिन्दी जानते हैं—उसमें रखा ही क्या है ? पुरानी हिन्दी तो बाबाजी-लोगों की है : ये ही नानक, कवीर, तुलसीदास, मीरांबाई के भजन हैं। ग्रौर नयी हिन्दी में भला कोई लेखक भी हैं ? हमारी उर्दू के फलां-फलां शायर जैसा तड़पाने वाला ऋौर तेज़ कलाम कोई है ? मैंने नम्रतापूर्वक दो-चार बड़े नाम लिये तो बोले-अरे भाई, हिन्दी के ग्राक्सर सब ग्राच्छे लेखक पंजाबी हैं—ये सुदर्शन, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, देवेन्द्र सत्याधी, यशपाल, ग्राप्तक, उदयशंकर भट्ट, प्रेमी, वात्स्यायन—सब लाहीरवाले हैं। मैंने मनमें कहा अब-लाहौर कहां ? मुक्ते भी हां-में-हां भरते देख पंजाबी समक्त कर वे वेले पंजाबवाला हिन्दी-उर्दू जानता है, 'ये यू० पी० वाले क्या जाने' ? ग्रीर नीचे दिक्तिण में तो भाषा की लोगों को तमीज ही नहीं। मैंने कहा-'जी !' त्रागे क**ह र**हे थे—ख़ास तीर से गुजराती ग्रीर मरेठे! ( एक गाली देकर) उन्हें तो कोई शकर ही नहीं। मैं चुपचाप उनकी वात पीता रहा,

कहा,—'जी !' मुक्ते उनसे गरज़ थी। ग्रौर त्राख़िर तक वे जान नहीं पाये कि मेरी मातृभाषा उर्दू से भिन्न कोई हो सकती है। मेरा काम हो गया।

जैसे मातृभाषा, वैसे खाने के ढंग, पहिनावे श्रौराश्रपने शहर के प्रति लोगों को भूठा ग्रहंकार होता है। ग्राप उसे लहका दीजिये, त्रापका काम वन जायेगा । उस दिन एक सिन्धी वहन के यहाँ मुक्ते सिर्फ यह रसपूर्वक कहने पर कि-वस चावल तो सिन्धी ही बनाना जानता है, क्या वो शहाज़ीरे उसमें पड़ते हैं ग्रौर एक एक चावल का दाना ऋलग ! मुक्ते ऐसा विद्या खाना मिला कि क्या कि हैये ! तात्पर्य, स्तुति-प्रिय होता कौन नहीं ? शूर्पणखा ग्रौर ग्रष्टावक भी स्तुति से ग्रपने ग्राप को उर्वशी ग्रौर मदन समभते होंगे। देवता तो विशेष रूप से घूस-प्रिय हैं। जितने ऋधिक मोदक ऋाप दें उतने ही गरोश जो ऋधिक प्रसन्न होंगे। शिवजो तो घत्रे से ही खुश हैं, ऋौर कुछ वेचारे देवता ऐसे ग्रव्यसंतोषी हैं कि एक पैसा उन्हें प्रसन्न कर देता है, या एक नारियल। Anti Corruption Committee को यानी घूसखोरी-रोक-समिति को इन देवता ह्यों ह्योर उनके भक्तों को भी विचार में लेना चाहिये। कुछ तांत्रिक देवता कुमारी विल भी लेते थे । सुनता हूँ रियासतों में ऋभी भी यह घूसखोरी के मांसल ढंग चलते रहते हैं। जो पैसे ऋौर डाली ऋौर चीजों से प्रसन्न नहीं होते उन्हें सजीव 'भोग' लगाना ही पड़ता है ! ग्राखिर पुराणों में भी ऋषि-मुनियों की कथायें हैं ही जिनके संताप को कम कर, कृपाकिरण प्राप्त करने, राजा लोगों ने ग्रपनी बीवियों को नियोगार्थ या ग्रन्यथा भेजा था ! भारतीय सांस्कृतिक परंपरा घूस के खिलाफ नहीं !

ग्रंत में एक चुटकुला एक घूसप्रिय ग्राफसर का सुनाता हूँ। वे ग्रापने बैठके में बैठते थे उनके मुसाहिबों ने यह प्रवाद फैला रक्खा था कि 'ग्राफसर साहब बहुत सत्यित्रय, न्यायित्रय हैं, वे कभी पैसे को छूते तक नहीं। परन्तु श्रफ्सर से काम लेने वाले सेठों को मालूम था कि श्रफ्सर साइव के बैठके में जो चिक का पर्दा है उसके पीछे श्रफ्सरानी (इसे सिन्धी नाम न समर्फे) श्रपना लोहे का खाली चृल्हा रखती थीं। सो बहुत बात बहस के बाद जब सेठ जी श्राँक बढ़ाते जाते — तो पांच सौ ले लें। 'नहीं नहीं जी, ये बातें सुके पसंद नहीं'। सेठ जी—तो सात सौ ले लें। 'मैं घर से निकाल दूँगा, जो घूस की बात की!' सेठ जी—तो नौ सौ से काम नहीं चलेगा ?' 'मैंने हजार बार कह दिया है …'। सेठ जी — 'तो ठीक है हज़ार पर निपटा दीजिये श्रौर फैसला मेरे ही फेबर में कर दें।' तब बहुत बहुत गुरसे का श्रप्तिनय कर श्रफ्सर साहब कहते—'डाल दे श्रपने हज़ार रुपये उघर चृल्हे में! मैं श्रपने सिद्धान्त पर श्रयल रहता हूँ।' सेठ जी भाव ताड़ लेते। उठते। जाते समय चुपके से नोट का बंडल चिक के पीछे वाले लोहे के चृल्हे में डाल देते। ग्रौर काम बन जाता।

श्रव मेरी यानी हिंदी के एक गरीब लेखक की श्राप पाठकों से यही इिल्तजा है कि कुछ लेखक जनों को भी घूस दिया की जिए। वे श्राप के भाषण मुफ्त लिख देंगे। फोटो छुपा कर जीवनियाँ लिख देंगे ज़रूरत पड़ी तो श्राप की पत्नी के नाम गद्य-काव्य भी लिख देंगे।



चाँद श्रौर किवयों का चोली-दामन का सम्बन्ध है। शेक्सपीयर ने इसीलिए किव, प्रमी श्रोर 'ल्यू नैटिक' (चंद्र-पीड़ित = पागल) तीनों को कलाना से ठसाठस भरा हुआ। माना था। अप्यय दीचित ने तो उपमा श्रौर रूपकों के उन्नोस प्रकारों के अलंकारों को सिर्फ — 'मुख चंद्रमा के समान है; चंद्र है कि मुख है; मुख नहीं, चंद्रमा है; मुखचंद्र; मुख देखकर चकोर पागल हो गया वगरह वगैरह एक हो वाक्य के विभिन्न रूपों में नचाया है। रीतिकालीन किवयों ने कहा है कि परमातमा ने राधा को गढ़ा; उसमें से बची-खुची मिट्टी का लड्डू चांद्र बना श्रौर 'कर भारे भये तारे हैं!' स्फी किव जी कहते हैं—

'गह दम ज़ अन्देशए माहे ज़नी। गह व फ़लक वीनियो आहेज़नी॥'

(श्रर्थात्—कभी तो त् किसी चद्रमुखी के घ्यान में रहता है श्रीर

चंद्रमा की श्रोर देख कर श्राहें भरता है।) शायद इसी कारण हिन्दी के एक श्राधिनक किव त्रिलोचन ने बड़ी बिड़िया वात कही है —'श्रगर चाँद मर जाता, तो क्या करते ये सब किव ?' श्रीर श्रश्चेय ने 'वंचना है चाँदनी सित।'

चाँद के बारे में संस्कृत किवयों ने जितने उत्साह से काम लिया है शायद ही कोई उतना उत्साह दिखाये। सागर-मंथन के समय चंद्रमा एक 'रल' के रूप में बाहर निकला, हलाहल के पश्चात्। शिवजी ने विष तो गले में श्राटका लिया ही था, चाँद भी श्रापनी जटा में लटका लिया—तब शायद चंद्रशेखर को पता नहीं था कि १६४७ में भारत के जो दो उपनिवेश होंगे; उनमें के एक हिस्से का फंडा हरा 'हिलाल' (दूज का चाँद) युक्त होगा। 'दूज के चाँद' से मुक्ते बात याद श्रा गई—रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित बचा की किवताश्रों के एक श्राप्रेज़ी संग्रह का तो यह नाम है ही, परन्तु 'हिमालय' (११) में समाजवादी नेता जयप्रकाशनारायण की एक कहानी भी इसी शीर्षक से छ्पी है। समाजवादियों के बारे में इसीलिए कहते हैं कि श्राकाश का चाँद उनके हाथों में श्रा गया। चंद्रमा की उत्पत्ति सागर से हुई, तो कोई कहते हैं कि श्रित्र श्रीत्र श्रीव के नेत्र से हुई—

'श्रयं नेत्रादत्रे रजिन रजिनी वल्लभ इति भ्रमः कोऽयं प्रज्ञापरिचय पराधीन मनसाम् ।'

चंद्रमा के रिश्ते भी बहुत मज़ेदार हैं। सागर पिता, चंद्र पुत्र इस कारण से जहाँ चितिज पर चंद्रमा का उदय हुन्ना कि कुमुदिनी अपने प्रियतम का मुख देखकर धीरे-धीरे उसी प्रकार खिलखिलाने लगती है; जैसे साबुन के विज्ञापनों में सिनेमास्टारें अपने नकली दाँतों का प्रदर्शन करती हैं। परन्तु कुमुदिनी अपकेली चंद्रमा की प्रेयसी नहीं; स्वयम् पूर्व दिशा चंद्र से प्रेम-कीड़ा करती हैं — तभी पूरववाले कुछ सपनीली चाँदनी में हो जैसे-विचरते रहते हैं। पूर्व दिशा बड़ी

रँगीली है: रात के ग्रारम्भ में वह चंद्रमा से प्रणय करती है: रात बीती कि वह सूर्य के गले जा पड़ती है; वेच।रा चाँद ग्रपनी प्रिया का इस प्रकार दूसरे के वाहुग्रों में विश्राम पाना ग्रीर मुंह लाल होना देखकर मनोभंग के कारण तेजहीन, फीका मुंह लिये लौट जाता है। उसका चेहरा जैसे फ़क हो जाता है। देखिए लिखा है:

> 'सं श्लब्टा सानुगगं स्वकरपरिचयप्राप्त भूरि प्रसादा या पूर्वा मुक्तपूर्वा रविकरकलिनां तामुदीच्यामृतांशुः। निस्तेजाः पश्चिमाव्धौ प्रविशति हि सतां दुःसहो मानभंगः कि वक्तव्यं सितांहोः स तु सफलसतां मगडलस्थापि नेता॥

चन्द्रमा की एक प्रिया रात भी है। इसी से वह रजनीनाथ, निशा-पति, राकेश कहलाता है। चाँद और रात दोनों का आकाश के कुंज में मिलन होता है। चाँद उसके काले केश-पाश अपनी किरणों को ऋंगुलियों से संयमित करता है और कुछ प्रेम व्यक्त करने में, उस रात का काला वस्त्र खिसक पड़ता है — चाँदनी फैलने का यह संस्कृत किंव का वर्शन वेहद रोमैंटिक है:

> श्रंगुलीिक्तिव केशसंचयं, संनियम्य तिमिरं मरीचिभिः। कुड्मलीकृत सरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी॥ नभोलताकुं जमुपागतायाः प्रमोदपर्याकुलतारकायाः। निशांगनायाः स्फुरताकरेण शशीः तमः कंचुकमुन्मुमोच॥

सावधान, कहीं ऐसा वर्णन, ऐ ब्राधिनिक किन, त् मत कर देना।
तुभे ब्रश्लील ब्रश्लील कह कर ब्रालीचक पत्थरों मे मार देंगे; मगर
संस्कृत किन सु-संस्कृत थे, उन्हें सब कुछ च्लम्य है। वे हमारी प्राचीन
संस्कृति के कलकिविहीन चन्द्रमा के ब्रान्तुएण राकातेज के एकमात्र
रच्चक जो ठहरे!

चन्द्रमा को पुराणों में श्रमृत का घड़ा भी माना गया है। चाँद जो बढ़ता श्रीर घटता है उसका एक कारण यह है कि एक पखवारे में यह घड़ा भरता है ( ग्रमृत का नल किस वाटरवर्क्स से श्राता होगा पता नहीं ?) ग्रौर एक-एक देवता उसे पी-पीकर ख़ाली किये जाते हैं सो वेचारा दुवला होता जाता है। ग्रापनी ग्रांखों से तो पूर्णचन्द्र ग्रीर श्रन्तकालीन सूरज एक से मोटे ज़ान पड़ते हैं; मगर वैज्ञानिक वतलायंगे कि चाँदमियाँ का 'ब्यास' (घेरा) अपनी ज़मीन के सिर्फ एक चौथाई है। चन्द्रमा, जो कि पृथ्वी से २,३६,००० मील दूर है और तिस पर भी सब से पास है — ग्रौर जिनके नाम से ग्रंग्रेज़ी 'मन्थ' या 'माइ' शब्द हुन्रा, २८ दिन ७२एटे४३ मिनिट १४ सैकिंड में हमारी पृथ्वी के ब्रासपास पूरा चक्कर काटते हैं। वाबिलोनी लोग समभते थे कि चाँद के दो पहलू हैं: एक काल!, एक सफेद। श्रौर वह मौज के **त्रमुतार . त्रप्रवना 'साँवल-उ**ज्जल' रूप हम दुनियावालों को दिखाता है। जार्ज डार्विन ने अनुसन्वानों से यह पता लगता है कि चाँद की यह इरकत कि वह पृथ्वी के हृदयसमुद्र में यो भावं मिं जागृत करे, अप्रवश्य पृथ्वीकी घूमने की गीत को कुछ मन्द करती होगी। इस प्रकार पृथ्वी के दिन को चाँद के दिन के वरावर तक ग्राने में सिर्फ ५०,०००,०००,००० वर्ष लगेंगे। उस समय के पश्चात् हम देखंगे कि चाँद इमारे बहुत पास ऋा गया है। बारह, हज़ार मील की समीपता के कारण पृथ्वी पर प्रचएड ज्वार उठेंगे, चाँद दुकड़े दुकड़े हो जायगा; **ग्रीर चाँद** के श्रासपास भी शनि की भाँति छोटे-छंटे उपग्रह पैदा **हो** जायेंगे। वैसे चाँद ख़ुद ही पृथ्वी का एक नौकर मात्र है--लतीनी भाषा में उपग्रह को 'सैटेलट्स' ऋर्थात् नौकर कहते हैं। वैसे ही वैज्ञानिक सुभाते हैं कि एक ज़माने में चाँद क्रायने हां घर का एक रहने वाला था। इस घर से दूर होकर, उसने अपना अलग 'चांदिस्तान' वसा

लिया, वर्ना पृथ्वी-चाँद कभी एक ही 'धातु' के बने थे। चन्द्रग्रहरण भी एक ब्राजीब चीज़ है। भूगोल का छठी जमात का विद्यार्थी जानता है कि यह ब्रहरण सूरज-पृथ्वी-चाँद के एक रखा में

## ख़रगोश के सीग

त्राने से त्रोर पृथ्वी की छाया चन्द्र पर गिरने से होता है। चन्द्रमा का खप्रास प्रहण त्र्राधिक से त्र्राधिक १ घएटा ५० मिनिट रह सकता है। चाँद को इतना समय क्यों पसन्द त्र्राया यह पता नहीं; पर त्र्राक्सर डेड़-दो घएटों तक कुछ-कुछ इंजेक्शनों का ग्रसर रहता है। डाक्टर राहु चन्द्रमा के साथ कुछ ऐसा ही करते होंगे। रोगियों को योंही नहीं पांडुर-मुख कहा जाता। परन्तु संस्कृत किव सव चीज़ों की हद कर देते हैं। प्रहण का समय हो गया है, हे चन्द्रानना सुन्दरियों, त्र्रापने त्रापको सँभालो ! घर के वाहर कहीं मत त्र्राना, वर्ना राहु तुम्हें ही चाँद समक्त कर खा जायगा—

प्रविश भाटिति गेहे मा विहिस्तिष्ठ कान्ते प्रहणसमयवेलां वर्तते शीतरश्मेः । तव मुखकमलाङ्कं वीच्य नूनं स राहु— प्रसिति तव मुखेन्दुं पूर्णचन्द्रं विहाय ॥

चाँद पर एक दाग़ होता है। फ़ारसी किवयों ने जैसे मुख पर के तिल पर अत्यधिक कहा है, चन्द्र की इस कलंक-शोभा ने भी सोचने-वालों को, कल्पनाशीलों को, कम मसाला नहीं दिया है। यूरोप में इस दाग़ को लेकर निम्न किम्चदंतियाँ प्रसिद्ध हैं—कोई कहते हैं एक आदमी इतवार को लकड़ियाँ वीनने वहाँ गया, सो वहीं रह गया। कोई उसे 'चाँद में हृदय में की सुन्दरी' मानते हैं; कोई 'पुस्तक पढ़ने वाली लड़की' मानते हैं, तो कोई उसे कर्क (केंकड़ा) कहते हैं, तो कोई उसे वर्क शां मानते हैं, तो कोई उसे वर्क हों तो Marvels & Mysteries of Science में एष्ठ ३३ पर चित्रकार ने वड़ी खूबी से बनाये हैं। मगर हमारे संस्कृत किवयों की कल्पनाशिक क्या आप कन उर्वरा समभते हैं? सागरमंथन के समय चाँद जब बाहर आया तो उसे मेरुमंदार पर्वत का धक्का लग गया। वहीं ज़रूम का दाग़ वहाँ वैठ गया सो बैठ गया। रोज़ रात को चाँद आकर आँभेरा

निगल जाता है, उसके पारदर्शक उदर में से वही कलंक भलकता है। शृङ्गाग्चेष्टात्रों के पश्चात् श्रान्त होकर चन्द्र की छाती पर संई उसकी प्रिया रजनी है। किसी पापी की नज़र न लगे इसलिये वियाता ने चन्द्रमुख पर 'डिठौना' त्रांकित किया है। राहु के डर से चन्द्र के त्राश्रय में त्राया हुत्रा वह खरगोश या हिरन है।

'एकोः हि दे थो गुणसंनिपाते निमज्जतीदोः किरणेष्टियांकः।' कालिदास तो यहाँ तक कहते हैं कि विधाता मूर्ख स्त्रोर स्त्रालसी है; वह क्या उर्वशी को बना सकता है! उसे तो चन्द्रमा ने ही बनाया है। वेचारे वैज्ञानिक! उस सुन्दर चन्द्रमुख पर के 'कज्जल-बिंदु' को गैलिलीस्रो ने १६१० ईस्वी में ही 'मारे सरेनिटैटिस (शान्तसरोवर), नारे इम्त्रियम' (तुषार सागर) इत्यादि नाम दे बाले थे।

कुछ कि मुख को चन्द्रमा की उपमा देकर संतुष्ट नहीं होते। वे कहते हैं—'सचमुच में किसी आकर्णसरोजाची के मुख को चन्द्रमा की उपमा देना मूर्खना है, पामग्ता है! क्योंकि 'चंद्र आख़िर है क्या ?' एक साधारण जलबिंदु! उस श्याम कोमल क्योल वाले की तुलना पानी की बूंद से भला हो सकती है! एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से कहते हैं—'जब तुम पास होती हो तो भला इस चाँद को अपना मुंह दिखाने में खीभ क्यों नहीं लगती। यद चन्द्रमा को इस बात का गर्व है कि वह अमृत अपने पास रखता है तो उसे ज़ा जाकर कह देना कि 'दर्प: स्यादमृतेन चेदिह तदप्यस्थेय विवाधारे! (विवाधरों में भी उससे अधिक अमृत है।) 'यह चाँद भिलारों है—सूरज से तेज माँगा; अब लायरपवितयों के दर-दर घूमता है कि कुछ कांति उधार दे दे। यह कुर्ज दार है!' एक कि उससे आगो वह गये—'यों भटकते-भटकते चाँद को पता लगा कि वह निष्कलंक मुख चन्द्र मन्डल से कभी बढ़ ही नहीं सकता। तब बीड़ा के मारे निशापित पश्चिम समुद्र में हूब गये!'

# ख़रगोश के सींग

भर्नु हिर तो चिढ़ गये—'कवि सब मूर्क् हैं। मुख ब्राख़िर हाड़-मांस-लार-कफ़ सबसे भरा है, फिर भी ये पागल उसकी तुलना चन्द्रविंब से करके उसी काल्यनिक सींदर्यानंद में मग्न हैं!' कैसा प्रगतिशील यथार्यवाद है!

एक किवर्जी इसी पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव करते हैं। पद्माकर के 'गुलगु ने गलीचे हैं, गिलमे, गुलाब जल,' की माँति वे कहते हैं— 'मेरे पास कालिदास के काव्यप्रन्थ हैं; नववय की महिषी (रानी) है; शकर से भरा हुआ दूध का प्याला है (शायद यह कन्ट्रोल के ज़माने में लिखी किवता नहीं हैं, वर्ना—

'श्रमृत के बदले में वालम, मटिकिन्ते में गुड़ की चा है! तिलोत्तमा श्री उर्वशी छिवि को सिनमास्टारों ने खींचा है!!' (कहता) सिर्फ कमी है तो शरच्चन्द्र के उदय की!! विरह में यदि चन्द्र का दर्शन कर लिया तो प्रवल उत्ताप से प्रेमिका जल कर मर भी जा सकतो है। काितदास का दुष्यन्त इसी प्रकार की शिकायत करता है। पितिविरह से भुलसी हुई यद्ती चन्द्र का मुँह देखने की भी हिम्मत नहीं करती; श्रीर महाश्वेता का प्रियकर पुण्डरीक चन्द्र-दर्शन से मर गया (यानी श्रात्महत्या का बहुत सुलभ श्रीर सस्ता उपाय है; पौटेशियम साइनाइड की भी ज़रूरत नहीं। पूनम के दिन उठे, चाँद देखा श्रीर वस सीधे यमलोक का टिकट कटा लिया।)

धन्य हो संस्कृत कि ! तुम्हारा चाँद आकाशविषिन का सिंह है;
मदन का राजछत्र है; सुरांगनाओं का कीड़ा-कंदुक है; कामदेव की जारू
की आँगूठी है; 'जयति कुमुद्दन्युचेन्युरश्चन्द्रविंच !!' अब हिटए—
चाँदनी फैलने लगी। त्यों हो बच्चां में से भाँककर चन्द्रिकरणों को कमल
दन्ड मान कर हाथी खाने लगे; कोई विलासिनी काम-केलि के पश्चात्,
मेरी रेशमी साड़ी ही तो यहाँ नहीं फैजी है, ऐसे मधुर भ्रम में उस
चाँदनी को उठाने लगी; कोई विल्जी यह समक्त कर कि मेरे आस-पात

एक बड़ी भारी दूव की गगरो छनक कर फैन गयी है, अपने आपन-पास चारों और चाटने लगतो है। ओर लोजिट, रेकाड उबर घिस गया है और वहीं कड़ी बार-बार दुहराता है — ''ऐ चाँद! छिप ना जाना!" ''ऐ चाँद छिप ना जाना।"

श्रीर 'नासिख़' का यह वर्णन भी सुन लीजिए:

मेरे घर की राह कतरा कर निकल जाता है चाँद रहती है फ़रकत की शव धाहर ही बाहर चाँदनी ॥ धूप त्राती है नज़र तारीक साये की तरह मेरे घर में है क्रॅंधरे के बगबर चाँदनी ॥ भूल कर क्रो चाँद के दुकड़े इधर क्रा जा कभी मेरे बीराने में भी हो जाय दम भर चाँदनी ॥ क्या शबे-महताब में वे यार जाऊँ बाग को सारे पत्तों को बना देती है ख़जर चाँदनी ॥

ग्रॅंग्रेज़ी वर्णमाला के तेरहवें चौदहवें ग्राह्मरों के बीच दो शून्य जैसे ग्रंडे बना दीजिये, हो गया चाँद।



लीजिये, हमारे धोवीराज सामने आ गये। राम को सीता-त्याग कराने पर वाध्य करनेवाले पौराणिक धोवी नहीं या सनलाइट सोप के विज्ञापन में कपड़े छाँटने में उसके साथ पहलवान की सी घींगामुश्ती करने वाले काल्पनिक (क्योंकि कौन घोवी ऐसा वेवकूफ़ होगा कि कपड़े घोने पर अपनी इतनी शक्ति व्यर्थ खर्च करे?) धोबी नहीं। प्रत्यच्च, कभी भी नियम से वक्त पर हमारे कपड़े घोकर न लाने वाले, अक्सर कपड़ों की मच्छरदानी बना कर या कहीं-न-कहीं फाड़ कर लाने वाले रजिकनी रामी के स्वामी।

धोवी श्रपने कपड़े जिस जानवर पर लादता है, उसकी बुद्धि का 'संगति संगदोपेण' न्याय से शायद कुछ उस पशु के पालक इस धोवी की बुद्धि पर भी श्रसर पड़ता होगा। मगर श्रव धोवी क्या बोल रहा था, उसकी श्रातमा से (धोवी को श्रातमा होती है या नहीं, यह विषय रिसर्च स्कालरों के लिये छोड़ हूँ) एकदम छठा या सातवाँ या जिस किसी नम्बर का हो—'इटरनेशनल' (अन्तर्राष्ट्रीय अमजीवी संघ) बोल रहा था। उसने कहा 'हमारी धोबो-महासभा ने धुनाई के दाम दुगने कर दिये हैं।' यानी नो रुग्या सैकड़ा में अठारह रुपये सैकड़ा—मैंने मन में क्सिव किया कि फी कपड़ा दुश्रन्नी अर्थात् अट पैसे हुए। एक कपड़े की सिली जिन्दगों में महीने में तोन बार समकों तो भी सालाना चार रुपये से ज्यादा धुलाई पड़ी अरेर अगर कपड़े की जिन्दगी औतत दो साल ( श्रीर कन्ट्रोल के कपड़े की ता एक साल) मान लें तो...।

यह मेरा गाँगत चलता ही रहता कि संत नामदेव और नासिरुह्दीन खिलजी के वंशज श्रीमान दर्ज़ी जो पथारे, और बिल पेश किया । बिल क्या था पूग शेषनाग का हो बिल समिभिये। इतने में पड़े से कहीं से बिह्या रेकड सुनाई पड़ा—'भीनी भीनी बोनी चदिरया…वा जादर सुर-नर-मुनि खोड़ी, ख्रोड़िक मैली कीनी चदिरया।' वाह रे दास कबीर, खूब कह गये! खाजकन तो बाजार में हो नहीं मिलती। परसीं ख्रखबार में पढ़ा—चादर के बदले टाट काम में लाइये। और इधर तो मैंने खखबार पढ़ना ही छोड़ दिया है, क्यों कि हम 'सफ़े द' पोशों को दैसे हो कपड़ा काला'-बाज़ार से लाना पड़ता है, तिमपर रोज़मर्रा की इन डरावनी खबरों का सिरदर्द—खाज फलाँ फलाँ मिल में हड़ताल, कल ख्रमुक-ख्रमुक तंतु-व्यवसाय-कारीगरों की सभा। हम ख्राजिज़ ख्रा गये साहब इन बुनकरों से। इनकी हड़ताल हैं कि द्रोपदी का चीर है। 'खीचता हूँ जितना उसको, वो तो खित्रता जाय रे!'

इसिलिये मेरे कपड़े पहनने वाले दोस्तो ! (क्यं कि मुक्ते उम्मीद हैं कि इस लेख का ऐसा के ई भी पाटक न होगा जो वि-वस्त्र या श्र-कपड़ा-धारी होगा) या बर्नार्ड शा के शब्दों में 'ऐ इसानों, जो कि श्रपने दर्ज़ियों को खुदा समक्तते हो।! 'मुँह' के बाद 'ब्यक्तित्व' या 'पर्धनैलिटी' नामक श्रब्यक्त, श्रगम, श्रगोचर, श्रनाहत, श्रपरिभाषेय,

त्र्यात्म-तत्व में शुमार होनेवाली दूसरी चीज़ कपड़ा या **'व**हत्र' या पोशाक पर मैं कल्पना के तार खींचना, दिमाग़ी चर्क़ा चलाना, विचार बुनना या 'वर्ण'-मय करना चाहता हूँ। कपास के बीज बोने से लगा कर 'डाइंग' (मरने के ऋर्थ में नहीं) खाते तक की 'ई रँगरेजवा के मरम न जानै' वाली कियात्रों की चर्चा व्यर्थ है। क्योंकि ऋखिल भारतीय बुनकर तथा चर्खा संघ से लगा कर रंग वनाने वाले रासार्यानक कारखानों तक, बल्कि उस रंग को वेरंग बनाने वाले पहनने वालों तक या कचा रंग होने पर घोवियों तक बढ़ा कर मैं वात को तूल नहीं देना चाहता। यों बट पड़ने से बात के रेशे टूट जायँगे; उन पर हास्यरस की माँड नहीं चढ़ेगी। मैं तो रे डीमेड कपड़े की बात लेता हूँ, क्योंकि श्राज के जमाने में की श्रादमी रेडीमेड विचारों श्रीर सिद्धान्तों की श्रपने ऊपर श्रोड़ लेने की वेहद कोशिश चल रही है। नतीजा वही होता है कि जो दुर्गा मोटा को या किसी हड्डी-पसलियों की ठठरीं को रेडोमेड कपड़े पहनाने की कोशिश कराने से होगा। ऋपने कपड़े श्रौर वैसे ही विचारों में हम सब 'मिसफ़िट' बने चलते हैं। जैसे मोटेराम शास्त्री जालीदार गंजीफाक या 'विनियान' पहने; या मिस्टर लक्लक डवलब्रेस्ट का कोट पहने (जबिक) ब्रोस्ट शायद उनके सिंगल भी नहीं होती ) या कोई देशमक की पोशाक पहन कर (यानी ढीली ढाली धोती, ढोला कुर्त्ता, ढीजी चादर) तैरने की या वन-माइल-रेस की प्रतिस्पर्दा में खड़ा हो। या कि प्रेम करने के रोमैंटिक मूड में नायक मास्टरों का सा मुहर्रमी वन्द गले का पारसी कोट पहने। ग्राप कल्पना की जिये कि कालेल की कत्ता में ग्रागर कोई विद्यार्थी ज़िरहवख्तर वग़ैरह पहन कर ऋा जाय तं। उसे ऋाप हैम्लेट का 'भृत' वाप ही कहेंगे न ! च्चौर जहां लड़ाई का मेदान हो वहाँ च्चगर छायाबादो कवि की **पो**राक न**इन कर** कोई ह्या जाय ?...ठीक वही बात ह्याज कपड़े ह्यीर ह्यादमी

के बीच में हो रही है। कपड़े आदमी के लिए नहीं रहे; आदमी कपड़े के लिए बन गये हैं।

हिन्दुस्तान या भारतवर्ष की ऋादर्श पोशाक क्या हो ? वग़ैरह गंभीर मसले ते करने का ठेका मैंने नहीं लिया है। वह मैं समस्या-नाटक लिखने वालों ( 'फेल्ट इंट' या 'रेशमी टाई') के भारतीय-संस्कृति-रत्त्वकपन पर छोड़ दूं; या फिर हिन्दी के एक किव का उपनाम ही नारी-परिधान-**ग्रांग-विशेष को लेकर है। (मैं नाम नहीं वताऊँगा —'चंचल' की** तुक तो ऋाप जानते ही है)। ऋभी-ऋभी एक मासिक में एक लेख का मैंने शीर्षक पढ़ा-- 'लकड़ी के शर्ट ग्रौर काँच के ब्लाउज़!' ये साइंटिस्ट लोगभी दूसरे विश्वामित्र हैं। वे जो त्र्याविष्कार करें सो थोड़ा है। कल वे शायद ऐसा भी आविष्कार कर दें कि आदमी कपड़ा न पहनते हुए भी कपड़े पहना-सा नज़र ऋाये। जेसे कि कई फैशनेबुल तरुणियाँ भीना, बदन के ही रङ्ग को 'मैच' करता सा कुछ ऐसा कपड़ा पहनती हैं कि पहन कर भी न-पहने का-सा आ्राभास हो। आरे कपड़ा आ खिर है ही क्या ? त्रामास ही तो है। कभी सिनेमा वालों के प्रत्यत्त कपड़े देखे हैं। सफेद रङ्ग के लिए उन्हें पीला पहनना गड़ता है ग्रौर काले के लिए लाल । हमारे पराडित वेदवाचस्पति शास्त्री जी ने यह ख़बर पड़ी ही थी कि बोले -ये वैज्ञानिक कौन सी नई वस्तु दे रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति में तो वल्कल वस्त्र थे ही । कालिदास ही कह गये हैं कि—'इय-मधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, किमिवहि मधुराणां मगडनं ना हतीनाम् !'

(वल्कल पहन कर भी वह सुंदरी है! स्वाभविक सौंदर्य को मंडना-ग्रालंकार ग्रानावश्यक होता है।)

मैं ग्रपने मनोवैशानिक मित्र से पूछ ही बैठा कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं ? क्योंकि मेरे मन में गहरी शंका है कि कपड़े पहनना ग्र-प्राकृतिक कर्म है; वनीहमारा सिरजनहार जन्म से ही हमें ऐसा क्यों नहीं पैदा करता कि गले से एक टाई टँकी हुई है, थ्री-पीस सूट बदन में चिपका

हुआ है, कफ जिसमें से कलाइयों को मिडत करते हुए बाहर निकल रहे हैं — या महिला-शिशु के 'केस' में बदन से एक बनारसी साड़ी स-ब्र्च वँथी हुई है; स्लीवलेस ब्लाउज़ के पंख कंधों पर वगलें भाँक रहे हैं। चृंकि खुदा की कुदरत ने हमें दिगंबर (जैन नहीं!) ही पैदा करना मंजूर किया है, वस्त्र हमारी उस प्रकृति पर ज़्यादती है। ग्रादमी के प्रथम पान की प्रलंबित छाया है कि हम ब्रावरण, प्रतिसीरा, ढाँकना, छिपाना, नकाबपोश बनना पसंद करते हैं। मैं कभी-कभी कल्पना करता हूँ कि मान लीजिये दुनिया के सब ब्रादमी ब्रीर ब्रीरतें जन्म से ब्रन्त तक नकावगेश ही रहते तो कितने अनर्थ टल जाते — प्रेम, जो कि रूपामिक की वजह से होता है, ऋौर उससे पैदा होने वाली किस्से. लड़ाइयाँ वग़ैरह वगैरह कभी कुछ होते ही नहीं। ब्रादमी ब्रादमी को निरी ब्रावाज़ से पहिचानता श्रौर हिन्दू-मुस्लिम एका ही क्या, कोई वर्गभेद ही नहीं रहता। नकाब के नीचे होते पर काले गरे का भेद न रहता; स्त्री-ग्रपहरण का प्रश्न ही नहीं उठता, त्र्यौर सवर्ण-त्र्यवर्ण का पता ही नहीं चलता। मैं समभता हूँ कि एक छांखल भारतीय ऋथवा ऋखिल-विश्व पर्दा-एसोशिएसन या'नकाचपेश-लीग' या प्रतिसीरा-महासमिति बना देनी चाहिए जिसमें कानून से सबको एकका ढाँका हुद्रा रहना पड़े । दुनिया के त्राधि से ज्यादह राग नब्ट हो जायेंगे, त्राप से क्राप । या फिर इसके ठीक उलटा हो कि हम आदम और हब्बा की पोशाक में डोला करें **ग्रौर दुनिया एक ब**ृासा बाथरूम वन जःय ।

इतने में पंडितजी श्रपना पुराना सूत्र वोल उठे—'पटवच'। ब्रम्ह सूत्र में ब्रह्म से दुनिया कैसे बनी इसका दृष्टान्त है कि जैसे लिपटा हुश्रा कपड़ा खुलता जाता है। उन्होंने कहा प्राचीन-काल में वस्त्र चार प्रकार के होते थे; कुछ छाल से, कुछ फल से, कुछ कीड़ों से श्रीर कुछ रोश्रों में बनते थे; इन्हें कमशा चौम, कार्पात, कौषेय श्रीर रांकव कहते थे। इन्हें भी निबन्धनीय, प्रचेष्य श्रीर श्रारोष्य वैचित्र्यवश तीन प्रकार से पहना जाता था। पगडी, साडी त्रादि निबन्धनीय हैं; चोली त्रादि प्रचेप्य हैं; उत्तरीय (चादर) त्रादि त्रारोप्य।'

पंडित जो ने इतना कह कर ऋपनी पाग उतार कर रख दी श्रौर शिखा फटकारने लगे। मैंने कहा — आज तो शिरस्त्राण भी भाँ ति-भाँ ति के चल पड़े हैं। दरवारी पगड़ी, मुसलमानी टोपी, फैज़ कैप, जिन्ना कैप, गाँधी टोपी, टौप हैट, फेल्ट हैट, साफ़ा, पगड़ी, मद्रासी 'रूमाली'। श्रौर भी गाड़ियों के ऋनेकप्रकार हैं-काठियावाड़ी, मराठी, भाटिया, बंगाली वग़ैरह। इसपगड़ी-बदल पगड़ियों के ब्रानंत प्रकार के भाई चारे के बजाय ब्रौर इन राजनैतिक टोपियोंके वजाय जिसमें गाँधी कोई टोपी नहीं पहनते थे फिर भी टोपी उन्हों के नामसे चलती है-(चाहे मक्खन-ज़ीन की सफेद टोपी के नीचे वनिया कैसाही काला वाज़ार करता चला जाय )सवसे अञ्छा कोई शिरोवस्त्र न पहनना ही है। पंडित जी बोले-तुम्हारा उपाय एक दम "रैडिकल" होता है। पुरखे बुरे थे, इसलिये पुरखे हों ही नहीं — यह कौन सी नीति है ! इमने कहा — टोपी, पगड़ी वग़ैरह न पहनने के दो प्रधान फ़ायदे हैं;—नंबर एक, उतने ही दामों की बचत; नंबर दो, मुफ़्त में श्राधुनिक वंगाली वाबू, प्रगतिशील या कामरेड या जो कुछ श्राप कह लो वन जाना। पंडितजी वोले – दोनों वार्ते ग़लत – खुले सर का ऋर्य है कंघी चोटी में, तेल-फुलैल में खुर्च ग्रौर उचका-ग्रवारा या श्मशान-यात्रा के लिये जाने वाला सिद्ध होना । सो मैंने उसमें से उपाय यह निकाला कि इम सब लोग पुराने रईसों की तरह ज़री की गोल टोपियाँ क्यों न पहनें, जैसे बच्चे पहनते हैं; श्रौर हम सब बड़े बच्चे ही नहीं तो क्या हैं? वर्ग ऐसे लेख पड़ते ही क्यों ?

एक तार्किक का यह तर्क है कि रंगीन सुन्दर वस्त्र पहनने का विशेषाधिकार स्त्रियों को ही क्यों हो ? यदि स्त्रियों को शिरस्त्राण विरिहत रहने का आधिकार है—क्योंकि भारतीय स्त्रियाँ विलायतिनों की तरह टोपी नहीं पहनतीं—तो पुरुष भला उस आधिकार से वंचित क्यों रहें ?

रंग, रेशम-ज्री, लेस-गोटा, किनारी, फुन्दे, भालरें सब महिलाओं के वर त्रों में तो अवश्य दी जायें और हम पुरुषों ने क्या पाप किया है जो भूरे-सफेद, हल के रंगों के या ऐसे ही महर्रमी रंग हमारे लिये ही हों ? वसंती रंगकर बसंतपंचमी को और होली के दिन तो पूरे वस्त्रों का ही 'कलरवाक्स' या किसी चित्रकार का 'पैलेट' वनकर, हम लोग शायद इस हमेशा के वेरंग, विवर्ण वस्त्रविन्यास का प्रतिशोध लेते हैं। हमारे पूर्वज इस मामले में ज्यादा रँगीले या रंगीन तबीयत लोग थे। अब तो महिलाएँ भी गांधी-युग में बिना किनारी की भुतही सफेद साड़ियाँ पहनकर साहिवनें वन रही हैं। मगर वस्त्रों के रंग से आप को क्या फायदा ? शायद रंगरेज़ को हो तो हो ?

तो वस्त्रों के एक विरेटोपी-पगड़ी-फैज-हैट दूसरे सिरे यानी कमर के नीचे पैर तक (या घुटन ेतक) जो कुछ पहना जाता है उस की चर्चा करें । मैंने लंगोटी या लँगोट की बात जान बूफ कर छोड़ दी। क्योंकि थोड़े से भीलों या ग्रखाड़ियों को छोड़ कर कौन खुशी से वह वस्त्र ग्रपन:वेगा ? लँगोटिया यार यह शब्द भाषा में ज़रूर चल पड़ा है। ग्रौर एक हिन्दू देवता श्री हनुमान जी ज़रूर उसी 'फुलड्रे स' में हमेशा पाये जाते हैं। यद्यपि हमारे एक मज़िक्या मित्र हनुमान की पूंछ को लेकर यह रिसर्च कर रहे हैं कि यदि वह पूंछ हिलती-डोलती होगी तो वह लँगोट कैसे ग्रौर कहाँ बाँधते होंगे। मगर शायद मेरी यह बात कुछ कमर के नीचे उतर ग्राई।

'लुंगी' या तहमद; वायस्काउट या सिपाहियों की हाफपैन्ट श्रीर पिट्टयाँ; ब्रिचेज़ या चुड़ीदार पायजामा; श्रलीगढ़ी या लखनवी ढीला पायजामा; शलवार, धोती, पेंट या पतलून श्रादि-श्रादि इस पोशाक के कई प्रकार हैं। श्रव इसमें भी प्रान्तीयता श्रीर जातीयता श्रीर सांप्रदायिकता श्रीर देशी-विदेशीयता इतनी श्रा जाती है कि करफ्यू-श्रार्डर के इस युग में मैं इस चीज़ पर कमर कसना नहीं चाहता। वर्ना कहीं श्राप पतलून से वाहर हो जायेंगे श्रौर श्रकवर इलाहाबादी कहते रहेंगे—'पतलून की ताक में लँगोटी भी गई।

वस्त्र की वात कुछ बहुत मर्दाना हो गई; या कहें कि इसमें 'परुषा-वृत्ति' का ही विशेष ग्राविकार हुग्रा। सो कुछ देवी-परिधान की भी चर्चा करें। 'या शुभ्रवस्त्रावृता' सरस्वती; संक्रांतिदेवी के प्रतिवर्ष के नव-नवरूप ग्रौर परिधान तथा ग्राधुनिक देवियों के तितली के से फैशन परिवर्तन इन सबमें एक श्राटूट कड़ी है-- 'प्रातियुग में श्राती हो रंगिणि रच-रच रूप नवीन' (पंत)। इसी 'उर्वशी' की मेखला के स्खलन से रवीन्द्रनाथ कहते हैं 'श्रकस्मात् पुरुषेर वक्त मार्फे नाचे रक्तधारा'। श्रीर रवीन्द्र की नक़ासत न पाये हुए वेचारे भृषण ने लट्ठ भाषा में कहा 'बीबी गहे सुथनी ?' पुरानी कविता पढ़ो, चाहे पुराने गुफ़ावासी चित्र देखो, चाहे पुरानी मूर्तियों पर कटाच्यात करो—सर्वत्र स्त्री-पुरुष समानता वस्त्रों के श्रनुल्लेख में श्राप पायेंगे। कंचुकी, श्रंचल या प्रतिसीरा ख्रौर एक कटिवस्त्र बस । पुराने लोग जान पड़ता है 'टाइलेट' पर ज्यादह समय नहीं खर्च करते थे। एक कारण तो उसका प्रधान यह रहा होगा कि तब सिंगर साहेब ने अपनी विश्व विख्यात 'सोइंगमशीन' नहीं बनाई थी। ग्रतः सिलाई विभाग हस्तशिल्य ही में था। लोग सहानुभृति पूर्वक दर्ज़ियों को कम कष्ट देते थे। ग्रातः दुकूल (दो किनारी वाला कोई भी वस्त्र ) दुशाला, दुपट्टा, जैसे द्वैत-रूप में ही वे ग्रपने ग्रद्दैतांग को ढांक लेते थे। वह सुविधाजनक भी था। ग्रव . त्राज कल देखिये दुपट्टा नहीं होता ( जैसे तिलक, गोखले या मालवीय जी महाराज पहनते थे )। बजाय उस लंबे वस्त्र के दो उंगल की नेकटाई त्या गई है। मान लीजिये सख्त धूप है; ग्राप लम्बे रास्ते से जा रहे हैं ग्रौर ग्राप को प्यास लगी। रास्ते में कुँग्रामिला। ग्राप के पास लोटा भी है; परन्तु रस्ती नहीं। देखिये उपरना या दुपटा बनाम टाई में कीन सी चीज़ ज्यादा काम देगी ? सो स्त्रियां इस म!मले में

श्रिविक सौभाग्यवती हैं कि उनके वस्त्र पुरुषों से लंबे श्रौर उपयोगी होते हैं। यू० पी० में स्त्रियाँ घोती' पहनती हैं तो गुजरात में पुरुष के वस्त्र भी 'जुगड़ाँ' कहलाते हैं, श्रौर बगाल में जामा सिर्फ पायजामें को ही नहीं पूरी पोशाक को कहते हैं। बंगाली कुतें को बंगाली 'पांजाबी कहता है तो पंजाबो सलवार को दिच्छा घोती-जामा। वैसे कपड़ों के नाम 'नयनसुख' श्रौर 'श्रांख का खुमार' श्रौर 'लाल इमली' श्रौर 'शबनम' होते हैं। जैसे हिन्दुस्तान में सिर्फ बिहार में भगवे रंग की कपास उगती है, सोवियत रूस में लाल, हरी, काली श्रौर सतरंगी कपास भी उग गई है। (रूस चमत्कारमय देश है—हमारा भविष्यपुराण कहता है कि रूस में रंगीन कपास ही क्या एक दिन 'कोट के पेड़', 'पाजामे के पौधें', 'साड़ी की खेती,' 'बाड़ी की बेल' श्रादि श्रादि भी जल्द ही होनेवाले हैं)। वैसे हमारे यहाँ भी वस्त्र पीतांवर हैं, नीलांबर भी हैं।

वात का 'स्त' बढ़ते बढ़ते 'तार खिंचता' ही जा रहा है। श्राप कहेंगे कि यह चरख़ा बंद हो तो अच्छा। मैं 'अरज़' करूँ कि मेरा यह वस्त्र-'पोत' बहुत बहक गया है, क्योंकि हवा में अस्तव्यस्तता है और आपके माथे पर भी 'सलवटें' पड़ जाना स्वामाविक है। छाती पर 'सिल' रख कर हम पढ़ते हैं— 'बंगाली बाबू बस्त्रामाव में दफ़्तर में साड़ी पहन कर श्राया।...फलाँ-फलाँ महिला ने बस्त्रामाव में आहमहत्या करली' (लेकिन वह भी शायद साड़ी का फन्दा गले में डाल कर) तब मुफ्ते लगता है कि हमें व्यक्तिस्व को पोशाक से नापना छोड़ देना होगा। वर्ना किसी पी० सी० रे या राजेन्द्र बाबू को पोशाक से हम देहाती कह कर टाल देंगे और किसी बहुत बढ़िया अप-दु-डेट 'डेंडी' को देख कर समफोंगे कि यह बहुत पढ़ा-लिखा, विलायत-लौटा सभ्य है, जब कि यह मुमकिन है कि वह किसी थर्ड क्लास फ़िल्म कम्पनी का 'एक्स्ट्रा' हो, या सिफ जादू का तमाशा दिखाने वाला। सो भाई, यह पोशाक का

'लिफ़ाफ़ा' वड़ा ख़तरनाक है। लिफ़ाफे को फाड़ कर रही की टोकरी के सुपुर्द हम करते हैं। मज़मून ज़्यादह ज़रूरी है। सो हमारे इस लेख को पड़कर आप इसकी ऊल-जलूल भाषा पर नाराज़ न होना। इस आवरण के नीचे भी कुछ है, और वहुत महत्वपूर्ण है। यह पचरंगी चोला तो साँप की केंचुल है; 'वासांसि जीर्णानि यथा विहाय' है; संसार महानाटय-शाला के 'मेक-अप'-रूम का पर्दा है! अच्छा तो अब हम अपनी 'चीज़-बस्त' समेटें।

[ १६४६ ]



# ....मकानम् लामकां वाशद, निशानम् वेनिशां वाशद' ( स्फी कवि रूमी )

खरगोश के सींग ! मिल सकते हैं । बालू से तेल ! मिल सकता है । हिन्दी-साप्ताहिकों में प्रेस की अशुद्धियों का अभाव ! मिल सकता है । पूंजीपित जो समाजवादी हो ! मिल सकता । परन्तु दिल्ली में—या भारत के किसी भी बड़े शहर में मकान ! नहीं मिल सकता । सुनते हैं नेपोलियन के शब्दकोश में 'असम्भव' शब्द नहीं था; परन्तु नेपोलियन यदि १६४७ -४८ के भारत में होता, और बच्चू को अगर कहीं शरणार्थी बनना पड़ता तो.....

इसिलए त्राजकल मैं शिष्टाचार के रूढ़ परम्परागत प्रश्न नं० २ को व्यक्तिगत त्रप्रमान समभने लगा हूँ । प्रश्न नं० १ तो त्राप सब जानते ही हैं—'त्रापका नाम १ या इस्मशरीफ १' या 'कूंण गोत हो जी ?' या 'हली, हू श्रार यू ?' श्रीर इसके बाद फट से टपक पड़ने वाला, परदेसी, श्रजनवी, नवागंतुक श्रितिथ को पूछा जानेवाला वैसा ही पराया-पराया सा सवाल—'श्राप कहाँ रहते हैं ?' जी मैं श्राता है कि टका-सा जवाब देकर छुट्टी पा लूं कि 'रहते हैं जहन्तुम में, श्राप से मतलव ?' परन्तु फिर दबो जवान से गला साफ़ कर, कहना पड़ता है— क्योंकि सुमिनिन है प्रश्नकर्त्ता भी मकान-मालिक या उपमकान-मालिक ( यह नवीन जाति हाल में पैदा हुई है; इनका काम श्रपने हिस्से के किराये के कमरों में से एक दो या डेढ-ढाई कमरे 'सबलेट' करना है।) हो, श्रीर कुछ काम बन जाय ]—श्रतः कह देता हूँ—'जी, क्या पूछा श्रापने ? श्रभी तो श्रपने एक रिश्तेदाः/नुलाकाती के यहां टहरा हूँ, या सराय में हूँ—मकान की हो तलाश में हूँ....'

श्रीर प्रश्नकर्त्ता वजाय श्रापनो प्रश्न-मालिका के पुष्प श्रागे पिरोकर उसे लंबा बनाने या बढ़ाने के, खिड़की से बाहर बाग की देखने लगता है; या शून्य दृष्टि से रहस्यवादी की भाँति सामने पड़े मूढे में गूढ़ ऋर्य खोजने में व्यस्त चुर मूढ सा बन जाता है; या फिर 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में, जिसे वह तीन बार पड़ चुका है चौथी बार कुछ ग्रौर विशापन-रस प्राप्त करने का निरर्थक यत्न करता है। बातचीत का 'तार' यहीं दूट जाता है—श्रोरवाद में पता लगता है कि यह तार काटने वाला, कम्बख्त 'सैयैटयूर,' पंचम स्तम्भाय, 'मकान' शब्द है! मकान का नाम लेते ही पुराने दंस्त दुश्मन बन जाते हैं; वात वरण में एक तनाव पैदा हो जाता है; धरती फट जाय, ग्रासमान गिर पड़े, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। क्योंकि द्रान्न की कमी पर तो हुधितों को पल्टर्ने 'हंगर-मार्च' <mark>कर</mark> मकतो हैं; बस्त्राभाव में एक बकील अपनी बोबी की साड़ी की घेती **बना** पहन कर कोर्ट में जा सकता है; परन्तु मकानों के ग्राभाव में कैसे ग्रीर क्या कहें ? मकान - यह व्यक्तिगत सम्पत्ति है, श्रीर कोई भी सरकार श्रथवा शासन-व्यवस्था इस बात का प्रवन्ध नहीं कर सकती कि सबकी एक-एक स्नान गृह, रसोईघर, ग्रध्ययनकत्त ग्रौर प्रकोब्टादि प्राप्त हो! यह कैसे सम्भवहे! वैसे परमिता परमात्मा ने ग्राकाशकी छत बहुत खूबस्रत बनाई है; उसमें सितारों के काड़-फ़ान्स लटक रहे हैं ग्रौर ऊँचे ऊँचे वृत्तों के स्तम्भ हें। फुटपाथ या नालियों के पास सड़क की पटरी जैसी शाहाना शय्या ग्रौर कहां मिलेगी ? उस दिन मैंने सुना तो मैं हैरत में रह गया कि दिल्ली, वम्बई, कलकत्ता जैसी महानगरियों में हजारों इन्सान वे-मकान हें: एकदम स्फी जलालुद्दीन रूमी के ग्रनुयायी—'मकां पृछों तो मैं ला-मकां हूँ, पता पूछों तो मैं वे-पता हूँ!' मकान-मालिक को ग्रंग्रेजी में 'लैन्डलाई' ग्रौर मकान-मालिकन

( या 'मलिका' ) को 'लैन्ड-लेडी' क्यों कहा गया है, यह आपकी समभ में तब ग्रायगा, जब ग्राप दिन भर मकान की खोज में थक गये हों ग्रीर वहीं सार्वजनिक मकान — फुटपाथ — का प्रश्रय ले रहे हों; जबिक उन मिलक-महाराज की एक ही शहर में चार कोठियाँ खाली पड़ी हों (या उनमें चीनी, गेहूँ, चावल ब्रादि भरा पड़ा हो!) ब्रादमी की ज़िन्दगी से ग्रिधिक मूल्यवान चीनी-चावल, कपास, ग्रलसी या ज्ट की ज़िन्दगी है ! **ऋ।दमी विला मकान फुटपाथ पर पड़ा**-पड़ा ठिटुर रहा है ग्रौर चोरी से छिपाया हुन्रा ग्रानाज या ग्रान्य माल (कपड़ा न्रादि) मज़े से खुर्राटे भर रहा है! हमारी सभ्यता इस स्तर पर त्र्या चुकी है! वंगाल के ऋकाल में खरीदार ही नहीं वच रहे थे, परन्तु चावल के दाम चढ़ा-चढ़ाकर मुनाफाखोर प्रसन्न हो रहा था । गांधी-भक्त कन्ट्रोल हटाने की बहुत बात कहते हैं, उनके कहने से ग्रागर सचमुच कराट्रोल हट गये तो मुनाफाखोरी बिना-कर्पट्रोल वड् जायगी । देश के व्यापारी-वर्ग की नैतिकता के सम्बन्ध में गांधी-भक्त ग्रभी काफी मुग़ालते में हैं। वे समभते हैं कि ब्यापार भी एक 'कला' है। वह हो न हो, पर ब्राजकल मकान प्राप्त करना एक 'कला' ही क्या, ललित-कला, प्रकल । है! ऋापको 'पागड़ी' (यानी 'रिश्वत') त्रालग देनी पड़ता है, दलालों की खुशामद त्रालग करनी

पड़ती है, मकानमालिक के पचासों ब्रार्डिनेन्स ब्रलग बर्दाश्त करने पड़ते हैं — जैसे 'रात के नौ बजे के बाद बत्ती नहीं जलेगी,' 'जी हां, नहीं जलेगी !' 'नल का पानी नीचे से तीसरी मंज़िल पर ले जाना होगा,' 'जी हां, ले जायेंगे !' 'छु: कुटुम्बों के फ्लैट में पाखाना एक ही 'कामन' है, उसे काम में लाना होगा'; 'जी हां, काम चला लेंगे !' श्रौर वाथरूम...इत्यादि इत्यादि। 'नायिका-भेद' की भांति मकान मालिको के भी त्रानन्त भेद हमें मालूम करने चाहिए। परन्तु उन्हें लिखने वाला कोई देव या मतिराम अभी पैदा नहीं हुआ। उसका कारण है : आज-कल दुनिया दो वर्गों में बंट गई है— एक वे जिनके निजी मकान हैं; दूसरे वे जो किरायेदार हैं या होना चाहते हैं। इनका वर्ग युद्ध एक-दम घोर रूप से चलता रहता है। किरायेदारों के भी ट्रेड-यूनियन जैसे सङ्घ बनते हैं, परन्तु व्यर्थ। मकानाधिपति एकदम नल काटकर या बिजली वन्द करके आपको ऐसा हैरान करना शुरू करते हैं कि 'संघ वंघ' टूट जाते हैं। फिर एक श्रौर वात है, मकानमालिक में कुछ कुछ जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर जैसी तानाशाही हिकमत होती है—यानी उसकी वात स्राप काट ही नहीं सकते। वह जो कुछ कहता है, वह सच है ही। त्रगर त्राप कांग्रेसी किरायेदार हैं स्त्रीर मकानमालिक डा॰ खरे के पत्त का है, तो वह चाहे गांधी-नेहरू-पटेल एगड को० को गालियां ही बकता चला जाय, श्राप प्रतिवाद नहीं कर सकते। त्राप जानते हैं. प्रतिवाद का स्त्रर्थ है 'नोटिस' स्त्रोर मकान के बाहर ( सड़कों पर ) चलते किरते नजर श्राना !

मकान मालिक रूपी संस्था से यह वड़ा फायदा है कि अनुशासन, आज्ञाकारिता, आदेशपालन आदि जो बड़े-बड़े नीति-बचन कहे जाते हैं, उन्हें आप अनजाने ही सीख लेते हैं—उन्हें पालने लगते हैं। मैंने यहां तक सुना कि एक वेचारे अविवाहित ने मकान-प्राप्ति के इस धोर कार्य में सफलता पाने के लिए मकान मालिक की कुरूपा, भोडी, चेचक के दागों वाली, लंगड़ी, एंचकतानी, ख्राने से उम्र में वड़ी, ख्रनच्याहों लड़की से व्याह करना मंज़्र किया। मकान ता मिला, लड़की का क्या ? रजिस्टड पद्धित से सिविल मैरेज थी, तलाक वाद ाजा सकता था। मकान प्राप्त करने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते ? एक किरायेदार ने मकान-मालिक का फोटो छापकर उनकी बोबी की तारीफ़ में एक लेख छापने का वादा किया; दूसरे धर्मबीर ने ग्रपना प्रगतिशील ख्रधार्मिक मत छोड़ कर सनातनी मकानमालिक को खुश करने के लिए जनेऊ, चोटी, चन्दन, भस्म ख्रादि धारण करने का ख्राभि वचन दिया ख्रीर तीसरे ने तो स्वयं कट्टर 'परहेज़गार' होते हुये भी मकानमालिक से दोस्ती गांठने के लिए उसे विलायती मधुशाला से शराब लाकर पिलाई थी। ख्राज की दुनिया में जो कुछ हो जाय, थोड़ा है। एक हमारे दोस्त भुतहे मकान में रहने लगे, यह ख्रभृतपूर्व घटना है। उन्हें किसी भृत ने नहीं छेड़ा, ऐसा उनका दावा है।

एक वच्चे ने परसों हमें एक पहेली बूभने को कहा—बता श्रो वह तीन श्रव्हरों का शब्द कौन-सा है जिसका पहिला श्रोर तीसरा श्रव्हर मिलकर जो चीज बने वह 'एक' है, दूसरा तीसरा श्रव्हर मिलकर जो चीज बने वह 'एक' है, दूसरा तीसरा श्रव्हर मिलकर जो चीज बने वह 'दो' है श्रोर दूसरा पहिला श्रव्हर मिलकर जो चीज़ बने वह श्रनेक या 'कई' होती है। मैंने भट से उत्तर दिया—मकान। 'मन नाहीं दस बीस' वह तो एक ही है।...किव कह गये हैं —'मन जो मन से तोलिए, दो मन कभी न होय!' श्रीर कान दो हैं हो। बैसे साँप के सुना हज़ार कान होते हैं, होंगे। श्रीर 'काम' करने वालों के लिए कई हैं। बैने निष्काम व्यक्तियों के लिए एक भी नहीं है। वर्नर्ड शाँ का कहना है कि Those who can,do; those who cannot, preach.' बैने 'काम' के दूतरे श्रर्थ में, यानी कामदेव के श्र्य में यहां जाने का उचित स्थल-काल नहीं। वह तो मनीज है। सो मकान में सेग मन लगा हुश्रा है, काम मैं लेख लिखने का कर रह हूँ)

श्रीर कान पड़ोस के मकानगातिक श्रोर किरायेदारों को लड़ाई पर लगे हैं। हो गया न मैं पूरा शताबवानों!

मैं कहना यह चाहता या कि मकानों की भी कई किस्में होती हैं। महल ख्रौर मचान की बात करके मैं द्याप का ध्यान वर्ग-कलह की ब्रोर नहां ले जाना चाहता। मैं तो सीधे मध्यमवर्गीय, शहराती मकानों को हो किस्में बतलाता हूँ: चाँदनी वाले, बिना चाँदनी वाले; जिन मकानों में धूप त्र्या सकतो है, जिनमें नहीं त्र्यातो; प्रकाशित-तमासावृत; हवादार, कुंद; खुले दिल ख्रौर दिमाग के, संकुचित गली कूचे वाले, गैरेज वाले, वेगैरेज वाले, ऐसे जिनमें गाय (या भैंस या वकरी आदि) वंध सके, जिनमें न वँध सके; छुजे वाले, विना छुजे के; पक्की नींब के, कची नींव वाले इत्यादि इत्यादि । वैसे एिस्कमो लोग चाहे गोल-गोल गुफात्रो में रह लें, हमारे यहाँ वेदान्ती सन्यासियों तथा पहुंची हुई श्रात्माश्रीको भी बाक्नायदा फर्रा जड़े हुए, पक्के मकान जरूरी होते हैं। उन्हीं में बैठ कर 'दुनिया रैन-बसेरा है' का उपदेश दिया जाता है। ग्रिधिकांरा मध्यमवर्गीय मकानहीनों की [इस समास में मकान (उर्दू) ग्रौर हीन (हिन्दी) का कुछ ग्रजव सा मिलाप हो रहा है। भाषा-सम्बन्धी इस हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये द्विराष्ट्रवादी चमा करें] बलवती महत्त्वा-कांचा होती है - वस पेन्शन के वक्त एक बढ़िया सा निजी या 'निज्' मकान हो, छोटा सा बगीचा हो ग्रोर एक 'कार' हो —ग्रीर क्या चाहिये ? स्रोर वैमे 'स्रौर स्रीर' का स्रोर है न छोर। 'कार' रखने की यह वेकार लोगों की इच्छा खास बुरी नहीं है, मगर सवाल इतना ही है कि द्यगर हर एक बाबू द्यपना एक-एक मकान अबवे द्यलहदा कटा हुन्रा, वंगलानुमा वनाने लग जाय ( न्त्रौर ऐसा मकानदार) वाब् वनना कौन नहीं चाहेगा ?) ग्रौर बक्कौल समाजवादियों के ग्रगर हर एक ं किसान-मजूर भी बाबूनुमा बन गया तो इस विराट भारत देश वेचारे का क्या होगा ! इसमें तो क्षिफ २० लाख मुख्या भील (यह अचरा

मुरब्वे में से कोई नये क़िस्म का खाद्य न समर्भे !) जगह है। उसमें से पहाड़-पहाड़ी, तालाव-भील-नदी, जंगल वगैरह जा कर जो रहने लायक ज़मीन वचेगी-उसमें से भी ऋव बहुत सा भाग 'पाकिस्तान' में चला गया है – तो उस वाँच छु: लाख मुख्वामील में अगर यह तेतीस करोड़ देवता ऋपना-ऋपना 'एक बंगला बने न्यारा' बनाने लगे तो ग्रनर्थ हो जायगा ? जैसे-जैसे लोक संख्या में वृद्धि हो रही है वैसे यदि वंगलों की संख्या में भी वृद्धि हो तो वस खेती के लिये जमीन ही न बचेगी। फिर ऋाप बंगला ही खाइये ऋौर बंगला ही ग्रेडिये। ग्रसल में बंगले हैं इसी बलवृते पर कि कई लोग वे-बंगले वाले हैं जो खेतों में मर-खा कर गेहूँ कवास आपके लिये पैदा करते हैं इस लिये वंगले का — ऋपने-ऋपने 'निज्, ऋौर खास वंगले का ख्वाव ग़लत है। श्री ऋ० डांगे, जो हाल ही में रूस से लौटे हैं, ऋपने एक लेख में लिखते हैं कि मास्को में ३०) माहवार किराये सर साढ़े तीन वड़े कमरे, विजली, गर्म ठंडा पानी, रेडियो, फ़र्नीचर के साथ मिल जाते हैं ग्रौर रूस की सरकार कोशिश करती है कि प्रत्येक नागरिक को वह मिले। वहां पैसा सङ्कों को कोलतार की पक्की बना कर व्यापार के ग्रायात-निर्यात को पक्का बनाने पर खुर्च नहीं होता, ग्रादिमयों को-श्रमित मात्र को (स्योंकि जो किसी प्रकार का श्रम नहीं करता वह त्रादमी ही नहीं, ऐसा वहाँ माना जाता है ) रहने लायक मकान मिले इस बात पर खर्च होता है ! हमारे यहां की 'जनता की सरकार' कही जाने वाली वर्तमान शासन-व्यवस्था इस च्रोर क्या क्दम उठा रही है १

वंगलों के नाम भी अजीव-अजीव होते हैं। 'रैन वसेरा' खासे पक्के, पुरुता, आलीशान वंगले को कहते हैं; 'स्वप्नलोक' नाम ईट चूने कंकरोट के प्रत्यच्च, कठोर, कठिन हूह को कहते हैं; 'विश्राम, में बहुत आशांति, हलचल दिखाई देती हैं; तो 'एकान्त' ठीक सरे वाज़ार

चहल-पहल से घिरा रहता है; 'लताकुं ज' के आसपास हिरयाली का एक पत्ता भी नज़र नहीं ज्याता ज्यौर 'परमधाम' में केाई परमात्मा तो दूर उससे ज़रा निकटता भी नज़र नहीं ख्राती। 'शांतिनिकेतन' में ननद-भौजा-इयों की त्-त् मैं-मैं होती रहती है ग्रौर 'सरस्वती-निवास' में लदमी के उपासक रहते हैं जिन्हें काला ऋचर भेंस वरावर हो। ऋंग्रेज़ी नामों का फैशन ऋधिक है कोई 'मैन्शन' ऋौर 'विला', श्रौर 'शैत्' बनाकर उतने समय के लिये ही क्यों न हो, लंडन, पैरिस, वियन्ना त्रादि में रहने का त्रानन्द उठा लेते हैं। मेरा ऐसा विश्वास होता जा रहा है कि मकानों के भी, ब्रादिमियों की तरह, नाम यों ही, वे समके बूके रखे जाते हैं। मालिक-मकान का वैसा ही नाम बड़ा होता है (बदनाम भी होंगे तो क्या नाम न होगा ?) या फिर कहीं नाम नहीं होता—इसलिये मकान पर उसे बड़े-बड़े ग्राचरों में लिखकर विज्ञापित किया जाता है। कई वार मकान-मालिक के नाम से नहीं, परन्तु उसके त्र्यास-पास की किसी विशेष घटना, चमत्कारिक दृश्य या रचना के कारण मकान का नाम पड़ जाता है; उसे एक तरह का 'निक⊦नेम' ( उपनाम ) कह लें । 'त्रारे, वो दर्ज़ी वाला मकान,' या 'पीपल वाला मकान' या 'दहीवड़े वाला मकान'— ऐसे नाम पड़ जाते हैं। ग्रौर वे सुविधाजनक सिद्ध होते हैं । बजाय 'कुंकुम-भवन' या 'माचिसवाला चाल' के, फट से कह दिया 'इमली के शस वाला मकान ?' ऋशिच्ति, ग्राम-जन इसी प्रकार मकान**ेको पुकारते** हैं I

वास्तु-शास्त्र के जानकार एक इमारे मित्र प्राचीन गृह-निर्माण-कला में क्या-क्या सामान त्रावश्यक था, मकान किस दिशा में, किस मुहुर्त्त पर वनाये जाते थे; उनकी वास्तुशान्ति ब्राह्मणों को खिला देने से कैसे हो जाती थी — इसके सम्बन्ध में गृह, रहस्यमय, संशोधनपूर्ण व्याख्यान दे सकते हैं; ग्रन्थ लिख सकते हैं। जान पड़ता है, वे सब बन्धन-नियम टूट गये हैं, जबिक भारतवर्ष की 'इंपीरयन एग्रीकल्चर

रिसर्च सोसायटी का दफ्तर एक वायरूम में फैल गया; स्थानाभाव से विधान-परिषद के सदस्यगण एक-एक कमरे में पांच-सात ठूँस दिये जाते हैं। 'ब्रखिल भारतोय देशी राज्य लोक-परिषद्' का दफ्तर तो स्थानाभाव से एक तम्बू में ही था। ऐसे समय कैसा वास्तु-विज्ञान ऋौर कैसी मंत्रशांति ? मैंने हाल में एक ऐसे मकान का हाल सुना है जो पूरा लोहे के पत्रों का बना हुन्ना है न्योर उसे चाहे जब खींच कर खड़ा किया जा सकता है। उती में ऐसी व्यवस्था है कि कुसीं, वेंच, विस्तरा, मेज़, सब कुछ वन जाता है। वह 'पोटे वल' है यानी एक जगह से दूसरी जगह त्र्यासानी से ले जाया जा सकता है; एक छोटे से संदूक वाली या मयासुर की कला का नमूना है। मुक्ते ऐसा मकान पसन्द चाहे जहां खड़ा कर लिया, चाहे जब तोड़ दिया, फिर चलने लगे। यह पुराने खानावदोशों त्र्यौर विसाती-वंजारों के जीवन का परिवर्द्धित संस्करण है। 'द्रक हिर्स-हया को सोच मियां जब लाद चलेगा वनजारा, क्या विधया, मुगाँ, यैल, शुतुर...।' आजकल सिनेमा के गीतों में भी यह मकानवाद चल पड़ा है। 'घर ले लिया है मैंने तेरे दर के सामने' ग्रोर 'विस्तर विछा दिया है तेरे वर के सामने' ग्रादि-ग्रादि महान काव्यों का रस कभी-कभी थियेटर के भीपू ऋषिको ऋनिच्छा होते हुये भी आपके कानों में उंडेल देंगे । हमारे एक साहित्य समालीचक मित्र ने त्राधिनिक हिन्दी साहित्य में साहित्यकारों की 'घर लोट प्रवृत्ति' का विशद वर्णन किया है ।

लेख लम्बा हो जायगा, इसिलये ग्रापना 'मकान पुराण' एक पहेलों से समात करता हूँ। एक विज्ञान हाल में पढ़ को मिला: 'चाहिये एक तिमलता मकान, जिलको तोसरों मंजिल खालों हो, बोच की मंजिल घक् वक् करतों हो श्रोर जिसको नींव चलतो-फिरतों हो!"

श्रापने कहीं देखा वह मकान १ वृक्तिए !



# [ '— देख लो इसका तमाशा चंद रोज़' (नज़ीर)

दुनिया-रूपी वाग की बहार का तमाशा देखने के लिए किव कहता है, मगर यहाँ तो 'दर्शक ही बन गया वेचारा एक तमाशा!' वैसे तो 'तमाशा' महाराष्ट्र में एक प्रामीण नाट्य-प्रकार को कहते हैं, जिसका कुछ-कुछ रूप नौटंकी की भांति हो गया है। ग्रौर वैसे बोलचाल की खड़ी बोली में, या कहिये 'हिन्दुस्तानी' में जब कोई सिनेमा-फिल्म देख कर लौट कर ग्राता है, तो पूछते हैं—''तमाशा कैसा था?'' ग्राजकल जो भारतीय फिल्में बन कर ग्रा रही हैं, उन्हें तो देखकर सचमुच यही कहना पड़ता है कि निरा तमाशा लगा रखा है जी, पैसा ऐंटने के बहाने हैं, वर्ना उन फिल्मों में खा क्या है शाने दो कौड़ी के, फोटोग्राफी धृंघली-घुंघली, ग्रभिनय के नाम पर शून्य ग्रौर कहानी ? वल्लाह, क्या

कहने हैं ! कहीं की ईट ग्रोर कहीं का रोड़ा ! गुर्ज़ यह कि बजाय मनोरंजन के ऐसी रही फिल्मों को देख कर उजटे मनाभंजन हो जाता है !

ऐसी ही एक रही सो फिल्म से ऊब कर बीच में से उठ कर परसी लीट रहा था कि रास्ते में देखता यह हूँ कि एक लक़दक़ तस्बीर वाले की दुकान है। उसम भड़कीले रक्कों में और आईनों में जड़ी देवी-देवताओं की, लीडरों की और सिनेमा-स्टारों की लम्बी-चौड़ी तस्वीरें एक दूसरे से सटा यों पड़ी हैं कि क्या कहने! कहीं हनुमान जी की बगल में सुरैया मुस्करा रही है, तो कहीं राजाजी की ऐनक के करीब वेगमपारा हँस रही है या रो रही है, पता नहीं लगता। इस देश का भला हो, जहाँ तीनों वातें एक ही सतह पर मान ली जाती है—धम, लीडरी या फिल्म स्टारी। तोनों को लोगबागों ने तमाशा बना डाला है।

धर्म की पोल क्यों खुलवाते हैं ? बहुत बड़े-बड़े लेखकों ने इसके स्वांग श्रीर बहुरूपिये-पन को खासा कोसा है। 'तीरथ' तो तमाशबीनों की श्राँखें सेंकने की खास जगह बने हुए हैं। हर की पैड़ी, या बम्बई में वाबुलनाथ का मन्दिर या दिल्ला के देवदासियों से दहकते या दमकते या दनदनाते हुए मन्दिर। यहाँ धार्मिक लोग जितनी मात्रा में, जितनी संख्या में पहुँचते हैं, उससे कम से कम श्राधे गुराडे-शोहदे-मवाली, हर तरह के श्रावारा लोग भी पहुँचते हो हैं। वैसे भी श्रगर शुद्ध दार्शनिक दृष्टि से देखा जाये, तो क्या है ? यह सृष्टि, यह लोक सब शंकराचार्य के श्रव्यां में निरी 'लोला' या तमाशा हो तो है—लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् ! यदि पूछों कि भगवान के मन में यह लीला दिखाने की इच्छा क्यों उत्पन्न हुई, तो इसका कोई जवाब नहीं। भगवान ने इस दुनिया के तमाशे पर टिकट थोड़े हो लगाया है! श्रीर लगाया भी हो तो श्रापकों में भगवान की श्रोर से श्राश्वासन देता हूँ कि उस पर मनोरंजन का कर (एएटरटेनमेंट टैक्स) नहीं लगाया गया है!

लीडरी भी आजकल खासी सस्ती और कठपुतली के तमाशे जैसी चीज़ वन गई है। कल तक जो टाइ हैट-सूट-पैएट के विना एक कदम आगे नहीं चलते थे, उनके वपु शुद्ध हाथ-कती हाथ-बुनी खादी से अन्वित देखकर—राष्ट्र-प्रेम की इतनी बड़ी गुप्त गंगा एक दक्षा इस देश में सहसा फूट पड़ी है यह देख कर मन प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता। जैसे कठपुतली के तमाशे में, सूत्रधार को आंगुलयों के इशारे पर वीर मरता है या विदूषक रानी के पास चकर काट-काट कर जाता है, या रंडी नाचने लगती है, उसी प्रकार! अकबर इलाहाबादी का भला हो, वह कह गये हैं—'दिन वकीलों का, रात ( और किसी ) की !' ये प्लीडर लोग सहसा लीडर बनते चले और प्याहा वेचारा 'पी-पी' पुकारा ही किया!

फ़िल्म-स्टारी भी कम तमाशा नहीं है। यहाँ एक ऐसा दौर चला कि हर कोई इसी उद्योग को सबसे अधिक कमाऊ समभ कर इसमें कूद पड़ा। 'रपट पड़े सो इरगंगा !' मुक्ते बम्बई में मराठी के प्रसिद्ध हास्य-लेखक और एक नामी सिन-दिग्दर्शक बतला रहे थे कि लेखक-गीतकार कवियों की उन्हें कभी कमी नहीं होती, खास तौर से हिन्दुस्तानी लिखने वाले परिडत ऋीर मुन्शी लोग ! पाँच रुपये फी गीत लिख कर बाद में 'मुभे कम्पनी ने एक फिल्म के पाँच गानों के पाँच हज़ार रूपये दिये' ऐसा ब्रात्म विशापन करने वाले कम नहीं मिलते। परन्तु भाषा का जो तमाशा ये वे-पढ़े-लिखे साहित्य का शऊर न रखने वाले सिनेमा के नाम पर खड़ा करते हैं, वह तो ऋौर भी विषाद पैदा करता है। ऋभी कलकत्ते मैं गया था। मन पर पुराने 'देवदाख' 'सपेरा' 'लगन' वगैरह के संस्कार होने से देवकी बोस-बरु आ-कानन के बंगाल की फिल्म-कला के विषय में कुछ सहज ब्राकर्पण-युक्त ब्रादर था। परन्तु 'मने छिला श्राशा,' 'सहारा' श्रादि दो चार वंगला-चित्र देख कर वह श्रादर का जा कुछ कुहरा मन में था, वह भी हट गया। वहाँ भी वही बाम्बे-

### ख़रगोरा के सींग

टाकीज़-रणजीत वाली टेकनीक पहुँच गई है। वहीं दो ठो ड्यूपट + एक आहोज़ारी की गज़ल + एक देशभिक्त का कोरस + कई सा फ़ीट हास्य के नाम पर भोंडा चवित्रया मज़ाक और वीच-बीच में थोड़ी बहुत समाजवादी किस्म की पुट यानी अभीरों को गाली-गलौज — और चित्र का नुस्खा पूरा हो गया! आजकल दर्शक वर्ग बदल जाने से यह नया रक्ष जो महबूब बगैरह ने 'रोटी', 'गरीब' में चढ़ाया और बाद में 'घरती के लाल' 'भूख' बगैरह में चढ़ने लगा है, उसका भी लोगबाग तमाशा बनाये डाल रहे हैं। उस्ताद 'गालिब' ठीक ही फरमा गये हैं—

बाज़ीचा-इ-तफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबोरोज़ तमाशा मेरे आगे!

'शबोरोज़ के तमाशों' में रेडियो एक खास उल्लेखनीय वस्तु है। हाल में मैं अपने प्रवास में कटक और नागपुर के दो नये रेडियो-स्टेशन देख आया। आप सुन कर शायद आश्चर्य करेंगे कि रेडियो वाले मित्रों ने (वहीं के क्यों, यू० पी० के दो तीन स्टेशनों पर भी) सुक से उस प्रान्त, भाषा, साहित्यकारों और नये लेखकों वगैरह के बारे में जानकारी पूछी और मैंने अपने मुक्त स्वाभावानुसार वह दी तो प्रश्नोत्तर के सिलसिले में पता चला कि शायद मुक्ते इन सब दफ्तरी-हलचलों से दूर, कालिदास की इस प्राचीन 'अपापा' नगरी में यैठे कही अधिक जानकारी थी, बनिस्वत कि दुनिया भर से उन नये रेडियो-स्टेशनों पर जमा किये हुए विचित्र नये संग्रहालय से प्राणियों के। शायद सरकारी महक्रमे अभी उसी पुरानी धीमी शीत-नीति पर उसी 'लालफ़ीते' वाले ढरें पर चल रहे हैं; नहीं तो कम से कम इस बात का ख्याल तो मामूली तौर पर हम रखते कि किस स्थान के लिये कीन व्यक्ति अधिक

योग्य होगा। मगर हमारी सरकार है कि सही स्पिरिट में, सच्चे सुधार के विचार से भी ज़रा सी ब्रालोचना करने जाब्रो तो वह भी सहन नहीं करती। यही तो तमाशा है!

हमें तो सब तमाशों में कटपुतली का तमाशा सबसे अधिक प्यारा लगता है। या फिर बचपन में देखा हुआ वह छोटी सी लेंस में से भांक कर बहुत बड़े-बड़े दिखाई देने वाले चलते-फिरते चित्रों वाला बाईस्कोप-''बम्बई का बज़ार देखो ! दिल्ली का दरबार देखो !'' कहती हुई घन्टी वजाते जाने वाली वह ऋौरत ! या फिर रामलीला का तमाशा, या सी० पी० के गांवों में होने वाले 'डिंडार !' मैं उत्कल देश के रङ्गमंच के ऋष्ययन की दृष्टि से कटक में एक थियेटर में गया था। थियेटर खुद एक तमाशा था। उसमें हाथ से खींचने के पंखे थे, कची मिट्टी की दीवारें थीं। नीचे भी मिट्टी ही थी। कुर्सियाँ एकदम सत्रहवीं सदी की थीं। परन्तु ऐसी खराब श्रीर श्रान-सँवरी स्टेज पर जो नाटक 'भाष' उन्होंने दिखाया, वह बड़ा सशक स्त्रीर सजीव था। हम तो इस उम्मीद में थे कि राष्ट्रीय सरकार एक राष्ट्रीय रङ्गमंच की स्थापना करेगी, जिसकी प्रान्तों-प्रान्तों में शाखाएँ होंगी, गाँवों-गांवों में जन-नाट्य-संघ की भांति नाटक के प्रभावशाली माध्यम से प्रचार किया जायगा। परन्तु बजाय नाटकों के वन रहे हैं ग्रामीणों के लिए इन्फ़ार्मेशन-फ़िल्म जब कि गांवों में विजली पहुंची नहीं है ऋौर इमारे देश में कची फिल्म श्रमरीका से श्रायात की जाती है। यही तो तमाशा है!

[ १<u>६</u>४८ ]



सेट पोंगामल टीवडीवाल ने युद्ध-काल में जब खूब मुनाफ़ा कमा लिया, श्रीर जब उनकी दूसरी पत्नी भी स्वर्ग की श्रीर प्रस्थान कर गई, तब कञ्चन श्रीर कामिनी के बाद श्रादमी की तीसरी कमज़ोरी कीर्ति के पीछे वे लगे। उनके दिल में यह ज़वर्दस्त इच्छा पैदा हुई कि नाम कभाया जाय, किसी तरह से बड़ा श्रादमी बना जाय।

श्राजकल बड़ा श्रादमी बनने के दो ही ज़िरये हैं। एक तो श्रगर श्राप जेल हो श्राये हों, श्रीर श्रापकी घर की माली हालत श्रच्छी हो, तो श्राप लीडर बन जाइये। इलेक्शन में खड़े हो कर पहिले म्युनिसि-पेलिटी में, फिर प्रजामगडल में या प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में, फिर एम० एल० ए० श्रीर एम० एल० सी०, श्रीर श्रगली सीड़ी—श्रगर ऊपर तक पहिचान-विद्यान श्रच्छी है—तो मिनिस्टर बन सकने की है। दूसरा तर्राका, जो इससे कम पूँजी का है (मेरा श्राशय त्याग-तपस्या की

#### शंख क्यों नहीं बजा ?

पूंजी से हैं), वह है अखबार निकालने का। और उसमें भी यदि आप काग़ज़ की मिल के भी हिस्सेदार हों और बहुत से कारखाने उघर आपके हों, जिनसे विकापन बराबर मिल सकें, तो फिर अख़बार गोया बायें हाथ का खेल हैं। पंगामल यह सब थे। सो पोगामल ने निश्चय किया कि अखबार निकाला जाय। उन्होंने कहीं से एक 'प्रेस' स-मैनेजर कबाड़ लिया था, और उनके इस सम्बन्ध में सबसे बड़े सलाहकार कहिये, सब कुछ कहिये, यह प्रस-मैनेजर महोदय थे। इनका नाम कालीशरण वर्मा 'सन्तोष' था। 'सन्तंष' उपनाम उन्हें खूब फबता था, क्योंकि जैसे वे बने थे, उन्हें पत्नी के बेलन की पिटाई से लगा कर अफ़सरों की गालियों तक, सब चीज़ों से परम सन्तोष प्राप्त होता था। पान उनकी एकमात्र कमज़ोरी थी और सो भी सब प्रकार का 'पान' उन्हें चल सकता था। सेठ पोगामल की बड़े आदमी बनने की हिवस में यह पहिला मददगार अपराधी था 'सन्तोष'।

विसे में बता ही चुका हूँ कि हिसाब रखना, कम्पाज़ीटरों को ठीक से पैसे न देना, डाँटना, ब्यवस्था रखना, घर पर पाँचों बचों ग्रौर उनकी माता महाकाली को खुश रखना, यह सब काम 'सन्तोष' जी परम सन्तोष से कर सकते थे। सिफं कभी इस बात की थी कि ग्राख़बार के जो कोरे काग़ज़ मशीन पर चढ़ते हैं, उन पर कुछ मज़मून छपना ज़रूरी होता है, सो कौन लिखे ? वे बचपन से उर्दू पढ़े थे, ग्रौर उपनाम 'सन्तोष' उन्होंने शौकिया रख लिया था। मुशायरों में भी भाग लेते थे। पर हिन्दी के नाम से उन्हें बुखार चढ़ता था। वह उनके बस की बात नहीं थी। हिन्दी गद्य, ग्रौर सो भी राजनैतिक लेख बग़ैरह—बाप रे बाप! 'संतोष' जी राजनीति से उतने ही दूर थे, जितने घोडे के सर से सींग!)

त्रव श्रख़ शर निकालने के लिये सब कुछ प्रस्तुत है — मेठ पोंगा-मल जी (संचालक, प्रकाशक, प्रधान-सम्पादक आदि) की पूँजी है, प्रेस है, मशोन है, स्याही है, कागज़ है — सिर्फ कमी है मज़मून की। नाम भी ऋख़बार का वहुत प्यारा-सा तय हो गया—'शङ्ख'। ऋौर सच तो है, इस समय जब कि हिन्दू-जाति रसातल की ऋोर तेज़ी से वढ़ रही है, कौन इस सोते हुए को जागता, जागते हुए को उठता, उठे हुए को चलता-फिरता, श्रौर चलते हुए को भागता हुआ कर सकेगा ? 'शङ्ख' फूँकना ही आवश्यक है, नहीं तो...नहीं तो बस इस देश की संस्कृति गई, इस देश का प्राचीन गौरव, धर्म-कर्म सब धूल में मिल जाने वाला है ! इस सब से रद्या क ने वाला कोई एकमात्र सहारा है तो सेठ पोगामल जी का ऋदी-साप्ताहिक 'शङ्ख'। इसे फूँकते ही लार्ड नार्थक्लिफ़ ग्रापनी क़ब्र में से उछल पड़ेंगे, चीन का सब से पहिला ऋख़ाबार भी इसके ऋागे शर्मा जायगा ऋौर सम्पादका-चार्यप्रवर स्वर्गीय... (कं.ई भी नाम रख लीजिए, सेठ जी को ऋापत्ति नहीं है) स्वर्ग से फूल वरसावेंगे श्रीर श्राशीर्वाद देंगे। ऐसी 'शङ्ख' की योजना बनी: पत्र किसी राजनैतिक 'वाद'-विवाद-उलभन में नहीं पड़ेगा-पड़ सकता हो नहीं, नहीं तो पूँजी की सुरिच्चितता का क्या होगा ? वह तो 'पार्टी-इन-पावर' (सत्तारूढ़ पत्त) के गुरा गायेगा, उसी की प्रशंसा करेगा । वैसे वह शुद्ध राष्ट्रीय पत्र रहेगा, परन्तु मुस्लिम-मात्र से उसे घृणा रहेगी। ध्येय-वाक्य का दोहा भी 'संतोप' जी ने वना दिया—

मित्र बनें निश्शंक, हो दुश्मन त्रातंक । रंक-राव-संतोष हो, ऐसा फूँको 'शङ्ख'॥

विज्ञापन के साथ यह ध्येय वाक्य श्रौर ऊँचे ऊँचे सनातनी श्रादर्श भी सब छपवा दिये गये, श्रौर (१) श्रावश्यकता है एक सह-सम्पादक की--जिसकी योग्यता संस्कृत शास्त्री, फ़ारसी का श्रालिमफ़ाज़िल, हिंदी

## शंख क्यों नहीं वजा ?

साहित्यरत्न. श्रंग्रंजी इंटर-फेल, श्रनुभव दस-पाँच श्रख़बार छोड़ने का मिजाज दुरुस्त (यानी लड़ाक़ न हं), उम्र श्रथंड़ श्रोर तनला माकूल (२) श्रावश्यकता है एक टाइपिस्ट लड़की की — हिंदी-श्रंग्रेजी दोनों टाइप करना जानती हो, जन्नान श्रोर चुस्त ('स्मार्ट' का शब्दशः श्रनुवाद था), उम्र विशेष न हो, श्रनुभवी, श्रोर वेतन प्रत्यच्च मिलने पर — यह दो विज्ञापन भी शाया कर दिये गये। परन्तु क्या श्राश्चर्य कि एक हफ्ते भर सह-संपादक के लिये तो डेड़ सौ श्रक्तियाँ श्राती रहीं, परन्तु टाइपिस्ट कोई भद्र महिला नहीं श्राई। श्रीर जब तक टाइपिस्ट न हो, रीव से चिट्ठियाँ वग़ैरह बाक़ायदा न भेजी जायें, तब तक 'शक्क्ष' बजे कैसे ?—चले कैसे ?

ग्रंततः सेठ जी निराशप्राय हो गये थे कि एक दिन तीन बजे जब वे ग्रापने दफ्तर में बैठे थे, चपरासी ने ग्राकर स्चना दी कि एक साहब ग्रीर एक देवी जी साथ साथ ग्राये हैं, मिलना चाहते हैं। ग्रीर एक रदी काग़ज पर पेन्सिल से लिखा हुग्रा विजिटिंज-कार्ड मिला—'शास्त्री शिशिरप्रसन्न वेदी तथा श्यामा देवी। 'शङ्क' संपादनार्थ।'

सेठजी ने कहा—"ग्राने दो।" ग्रीर प्रतीचा करने लगे।

दरवाज़ा खुला ग्रौर एक ऊंचे, हिंडुयों के कंकाल जैसे, लंबे बालों, मोटे, पानरंगे ग्रोठों वाले, पीतल की फ्रंम का चश्मा पहने, ढीले कुर्ते पर एक मद्रासियों-सा उपरना ग्रौर ढीली इंगाली ढंग की घोती पहने सज्जन ग्रौर उनके पीछे रंगीन, सादी साड़ी पहने ग्रौर बालों में बहुत-सा तेल ग्रौर ग्रांखों में काजल डालने पर भी ग्रपने ग्रापको विशेष ग्राकर्षक न बना पाने वाली फैशनेबुल एक युवती ने प्रवेश किया!

सेठजी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा —''वैठिये ! कहिये !''

सज्जन ने श्रपने पिचके गालों पर यथासंभव दोनता लाते हुए कहा—''हम शरणार्थी हैं। मैं श्रापका विज्ञापन पढ़ कर यहाँ उपस्थित हुश्रा हूँ। मेरे साटिर्फिकेट वगैरह लाहोर को बड़ी श्राग में जल गये।

#### खरगोश के सींग

वैसे श्रामके श्रवलोकनार्थ श्रपने पुराने लेखों के कुछ कटिंग लाया हूँ।"

श्रीर भोले में से उन्होंने गुड़ी-मुड़ी किये हुए कुछ पीले छपे कागज निकाले—एक था 'श्रमृतधारा फामेंसी' का विज्ञापन; दूसरा था 'दम्पति-रहस्य' पर लेख—जिसमें गलत-सलत कई कामसूत्र के उद्धरण थे; तीसरा था 'हिटलर क्यों नहीं जीता ?' इत्यादि।

सेठ जी ने कहा — "ठीक है, ठांक है, वह रिलये। ग्रापकी ग्राव-श्यकताएं क्या हैं ? वेतन कितना लगे ? वैसे तो कलकत्ते के ग्रार ग्राख़वार चालीस से सह-संपादक को शुरू कराते हैं, मगर मंहगाई है, वार-टाइम है; सो हमने उदार होकर ग्रापकी शरणार्थी दशा देख कर, केवल श्रापकी योग्यता पर मुग्ध होकर, ग्राप हो के लिए ५०) माहवार देना निश्चय किया है। ग्रीर ये देवी जी.....?"

''हैं-हैं-हैं''—शास्त्री महाशय वोले—''मेरी दूर की वहन हैं। शरणाथी कैंप में श्रौर भी श्रार की कई बहनें हैं। लिखी पड़ी हैं। वैसे श्रंग्रेजी भी जानती हैं। थोड़ा टाइप भी कर लेती हैं। श्राप सिखा देंगे तो जल्दी से सीख जावेगी। यह भी इस समय बड़ी संकट में हैं। वह तो श्राप को मालूम ही होगा कि हम जब शेखूपुरा से भागे, श्रौरतों के साथ...।''

श्रीर उसने रस ले ले कर सब प्रकार के संभव-ग्रसंभव ग्रमानुष कांडों को सुनाना शुरू किया। सेठ जी भी गौर से सुनते रहे श्रीर महिला के श्यामल वर्ण के क्रमशः लज्जारक-वेंगनी होने की लीला को गौर से देखते रहे। कुछ नंगे वर्णनों पर युवती ने सिर भुका लिया—कुछ पर श्रिप्रिय-सी मुस्कराहट देवी जी के श्रधरों पर खेल गई।

''तो त्राप भी उस समय वहां थीं क्या ?'' सेठ जी ने पूछा।

गर्दन को भटका देते हुए, कानों के फुंदे कुछ हिला-चमका कर श्यामलादेवा वोली—''जाने भी दीजिये, वह दर्दभरी कहानी है...?''

## शंख क्यों नहीं बजा ?

श्रीर 'दर्द' का उचारण कुछ ऐसे खास लहज़े से उन्होंने किया किं सेठ जी ने सोचा, वस, 'शंख' में ये सब दर्दभरे श्राप्तसाने छगवा दूंगा श्रीर श्रखवार ऐसे विकेगा कि गर्मागर्म पकौड़ियां क्या विकती हैं।

'गर्म पकौड़ी, ऐ गर्म पकोड़ी...तेरे लिए छोड़ी वामन की पकाई हुई थी की कचौड़ी' यह महाकवि निराला की 'तेल की पकौड़ी' कविता के ग्रांश थे—यह सेठ जी नहीं जानते थे। परन्तु मन हो मन में उनका विधुर-मन कुछ गर्म पकौड़ी जैसे खाद्य के स्वाद ग्रीर इस नवागता बाला के दर्शनानंद की एक ही धरातल पर लाने का प्रयत्न कर रहा था।

श्राखिर यह तै हुश्रा कि ५०)-५०) रुपया माहवार पर उन दोनों को रख लिया जाय, श्रौर उनकी १००) तनखा में से २०) मकान किराया काट कर सेठ जी 'शंख'-कार्यालय के वग़ल का —यानी उनके वाथरूम के पास वाला कमरा—पिहले जिसमें लकड़ी वगैरह भरी जाती थी—भी उन्हें दे दें। वैसे शुरू में ८०) कम हैं, मगर धीरे-धीरे योग्यता देख कर वहा भी दिये जा सकते हैं। श्रीमती या कुमारी (परमात्मा जाने!) श्यामलता देवी को टाइप सिखाने के लिए सुविधा देने के भी तो कुछ रुपये उसमें से काट लेने चाहिये थे—मगर जाने दीजिये। रियायत के तौर पर यह था कि दोनों व्यक्तियों को दो कप कोरी चाय सबेरे सेठ जी पिला देने वाले थे—यह उनकी महान उदारता का ही एक लच्चण था, वर्ना वे खुद चाय नहीं पीते—ऐसी ज़हरोली चीज़ों से वचते हैं। (मगर चोरी-चुपके दोस्तों के साथ कभी श्रेंग्रेजी हेंटल में फँस गये तो श्रौर भी कुछ 'पी' लेते हैं, सो दूसरी वात है—मगर किसी की 'प्राइवेट' लाइफ से हमें क्या करना है!)

धीरे धीरे शरणार्थी महिला के पास ग्रीर स्त्रियां भी ग्राने जाने लगीं। सेठ जी को यह सब ग्रच्छा ही लगता था। दो तीन महीने निकल गये।

#### खरगोश के सींग

मगर बुरा इस वात का लगता था कि 'शंख' का डिक्लेरेशन श्रा गया, वेदी जी ने राजनैतिक लेख, संपादकीय, सप्ताह का भविष्य, सिनेमा का पेज (जिस्रे लिखने के लिए सेठ जी से वे एडवान्स पैसे लेकर फिल्म देखने गये थे) सब कुछ लिख कर 'मैटर' तैयार कर दिया; कम्मोज होने भर को देशी है, सेठ जी का ब्लाक भी बन गया है, उनका जीवनचरित, दान पुत्र के काम, विशेषतः शरणार्थी स्त्रियों में उनकी लोकप्रियता त्र्यादि सब लिखा जा चुका है—सिर्फ 'शंख' के ग्राहक नहीं हैं। ऋौर जिस दिन वह प्रकाशित होने जा रहा है, उस दिन उत्सव में उसकी प्रथम प्रति मुक्त वँटेगी, ऐसी व्यवस्था है। 'संतोष' जी एक गली-कूचे के साइनवोर्ड-पेंटर को भी कबाड़ लाये थे, उससे महा रही कार्ट्र चारी कवर का डिजाइन भी बन चुका है, ऋठन्नी की डिजाइन देकर ऋौर कार्ट्रन अगर चलेंगे तो और वनवायेंगे, यह आश्वासन देकर-यद्यपि चित्रकार स्रापने स्राप को 'लो' स्रोर 'शंकर' स्रोर 'शिचार्थी' से कम क्या समभता है ! सब तैयार है, मगर 'शंख' के ग्राहक नहीं हैं। ग्रीरतों का पृष्ठ, घरेलु-दवा-दारू, वाल-वाटिका इत्यादि सब प्रकार के स्तम्भ हैं—'शंख' बचों से बूढ़ों तक सब को खुश कर सकेगा। पहिला पेज पलटते ही बाबा मलूकदास की वानी है; बूड़े उसके उपदेशों से खुश हो जावेंगे - ग्रध्यातम ग्रौर ऊँचे धर्म की ऐसी बढ़िया चर्चा है ! ग्रन्दर साहित्य के पृष्ठ पर सेठ जी का ब्लाक, जीवनी, उनके 'कल्रना-स्पन्दन' गद्य-काव्य-संग्रह की मुंहफट स्तुति-भरी ऋालोचना है, ऋोर क्या चाहिये ? सब कुछ है, मगर जैसे शादी के सब सामान के साथ, बाजे थ्रीर वेदी थ्रीर पंडित थ्रोर दृल्हे के साथ एक ही चीज की कमी **है**— दुलहन नहीं है । वैसे ही 'शंख' के ग्राहक नहीं हैं ।

श्रव 'शंख' का श्रारम्भ जिस दिन था श्रौर उसके लिये नगर के प्रतिष्ठित सज्जनों को बुलाकर उत्सव किया जाने वाला था, उस के एक

## शंख क्यों नहीं बजा

रोज़ पहले एक महान घटना घटित हुई। श्रीमती श्यामलता देवी जो संध्या समय 'शंख' कार्यालय से गईं तो लौटीं नहीं। दो दिन बीते, उत्सव को एक सप्ताह ग्रागे टाल दिया गया। उनका कुछ पता नहीं। उलटे एक पत्र सेठ जी के नाम ग्राया जिसका ग्राशय था—'ग्राप पराई स्त्रियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, इसके सबूत मेरे पास हैं। ग्रापके कुछ पत्र ग्रीर कुछ घटनाएं में सब पत्रों में प्रकाशित करा दृंगी, यदि ग्रापने इस पत्र को देखते ही ग्रामुक-ग्रामुक पते पर चार हजार रुपये फलां तारीख तक जमा नहीं कराये।'

सेठ जी घवड़ाये हुये विदो साहव को देखने पहुंचे, तो वह भी गायव थे। दोनों अब्छे मिले। सेठ जो की आबरू मुश्किल में पड़ गई। लेने के देने पड़ गये। ४०००) देकर वे सब कागज़ उन्होंने किसी तरह वापिस कब्ज़े में कर लिये। निश्चय कर लिया कि वे अब कभी टाइ-पिस्ट-गर्ल नौकरी पर रखेंगे नहीं, भूठ-मूठ के शरणार्थियों से दस हाथ दूर रहेंगे और सम्पादक या अखवार निकालने वाले वन कर कभी बड़ा आदमी नहीं वनेंगे।

यह है संचेप में सेठ पोंगामल के प्रस्तावित 'शंख' की कहानी कि 'शंख' किस लिये नहीं बजा । लेकिन लोग यह सब नहीं जान पाये। यह खबर फैला दी गई कि इघर 'वेजिनेस' डाउन हो गया है, श्रौर 'शंख' जरा ज़ोरदार हिन्दुत्वनिष्ठ पत्र था, श्राजकल हवा उलटी है, सो 'शंख' नहीं बजा ।

# किनि-विन

श्र-छा, श्राप सवाल कर रहे हैं कि याद किव न होते तो क्या होता १ श्राप भी मुभे कुछ कुछ किव जैसे जान पड़ते हैं। नहीं तो श्राप यह सवाल ही क्यों उठाते, साहब १ ऐसे सवाल किवगण ही किया करते हैं, श्रार चांद न होता तो क्या होता १ तारे न होते तो क्या होता १ फूल न होते तो क्या होता १ .....

में कहता हूँ कि कुछ भी नहीं होता! किवयों के रहते दुनिया कौन सी वड़ी रस-भरी होती जा रही है। में नीरस ब्रादमी हूँ, ब्रौर मुक्ते, किवयों के ब्रभाव में कोई वड़ा चमत्कार घटित हो जाता, ऐसा नहीं लगता। ब्राजकल के 'इत-उत प्रकास' करने वाले खबोत-सम किवयों को देख कर (हाँ देखकर ही, क्योंकि सुनने लायक तो बहुत थोड़ा उनमें हंता है ब्रौर पढ़ने लायक ब्रौर भी कम!) लगता है कि यह न होते तो संसार से थोड़ा सा मनोरंजन ब्रवश्य कम हो जाता।

श्राजकल कवि-जन या तो मनोरंजन की वस्तु हैं या माइकोक़ोन मात्र हैं। किसी के यहाँ मुंडन है, बुता ह्यो किब जी को ! किसी के यहाँ जनेऊ, व्याह है, बुलाओं किव जो को ! किसी होस्टल का बर्ग-दिन है, बुलाओ एक कवि-सम्मेलन ! वही सबसे सस्ता श्रीर श्रासान नुसख़ा है। मनोरंजन का मनोरंजन गाँठ से ख़र्चा भी कम करना पड़ेगा। ग्रगर किसी बड़े गवैये के बुलाया तो पैसे लगेंगे, किसी बड़े श्राभिनेता या श्राभिनेत्री को बुलाया तो ऋौर भी पैसे लगे गे। कवि सबसे सहजोपलब्ध वस्तु है। श्रव यह बात दूसरी है कि इधर कवि-जन भी कुछ कन्नी काटने लगे हैं, किसी की तिवयत अञ्जी नहीं रहती, किसी को मुस्तिकिल जुकाम रहता है, कोई सभाभीर 'हूटिंग' से डरता है, श्रौर कुछ सजन दवी जवान से पैसे टके यानी पारिश्रमिक की भी बात कर लेते हैं। परन्तु मारतवर्ष की सभी भाषात्रों में, राष्ट्र भाषा हिन्दी में ही सबसे ग्राधिक कविता छुपती है। ऋौर कविता कैसी सरल-सहज वस्तु है यह किसी भी संपादक से ऋाप पूछ लीजिये। उसको सब से ऋधिक जो रचनायें लौटानी पड़ती हैं, वे कविताएं हैं। एक हमारे कवि मित्र अपनी कविता छुपाने के लिये साथ ही अपनी 'फोटो' का ब्लाक अपीर उस कुरूपा कविता वधू के दहेज के रूप में मनित्रार्डर से रूपया भी भेजते हैं।

ऐसे भावुक जन ये किव होते हैं कि क्या कहना है! राह-चलते ताँगे वाले ने घोड़े को ज़रा तेज़ चलाने के लिये चावुक चलाया तो इनका करुणाकित श्रंतस्तल विगलित होकर श्रश्रुधार के रूप में वेदना का विज्ञापन करने लगता हैं। एक हभारे किव-मित्र रिक्शा में इसी लिये नहीं वैठते कि उसमें मानव पर श्रत्याचार होता हैं। श्रव श्रागे बड़े श्रीर कोई भिखारी दीख पड़ा, वेचारा दीन भिक्तुक, तो ये खंड काव्य लिखने वैठ गये। श्रीर सफ़र में कोई सुलोचना, सुवेशी या सुमुखि दिखाई पड़ी तो प्रगीत-मुक्तक से भरा महाकाव्य ही लिखना श्रारम्भ कर देंगे। ऐसे किवयों के साथ प्रवास करना बड़ी विषदा है। किवयों के श्रभाव। में 'भाव'- पत्त की बड़ी हानि होती, ऐसा हमारे किव-प्रिय मित्रों का कहना है। हाँ, श्रभाव में 'भाव' तो बढ़ता ही है। चीनी का उदाहरण सामने .है। पर किव इस विश्व में, यानी भारत में, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में, नहीं होते तो क्या-क्या चमत्कार होते? यह मैं श्रवश्य निवेदन करता हूँ:

एक—सपादकों को अपनी पत्र-पत्रिकाओं में कई स्थान खाली रखने पड़ते। विज्ञापनों के साथ ही साथ, चाहे जिस लंबाई-चौड़ाई की, इतनी आसान रचना और कहां और कैसे मिलती ?

दो—किव न होते तो डाकियों का थोड़ा सा काम हल्का हो जाता लिवे-लिवे प्रेम-पत्र श्रौर इतनी सारी श्रर्थ-हीन रचनायें उन्हें नहीं ले जानी पड़तीं।

तीन — किव न होते तो फिर समालोचकों का काम भी कम हो जाता। 'रेस' के घोडों की तरह जो नम्बर लगाते हैं कि यह प्रथम श्रेणी का किव, यह दूसरी श्रेणी का, यह तोसरो, ग्रोर चोथो इश्यादि-इत्यादि उनका यह स्कूल मास्टरी नम्बर देना कम हो जाता।

चार—किव न होते तो सिनेमा की फिल्मों में कुछ ग्रिधिक ग्रानन्द ग्राता। ग्राजकल तो किवयों ने उस द्तेत्र को बहुत ही ग्रिधिक मीठा—इतना ग्रिधिक को मिक्खियाँ सदा भिनभिनाती हों, ऐसा चिपचिषा बना दिया है।

पांच — किव न होते तो प्रासंगिक रचनात्रों का त्र्यम्बार कम हो जाता। कोई मरे या जिये, कोई लड़ाई जीती जाय या हारी जाय, कोई देश तबाह हो रहा हो या बढ़ रहा हो, किव को लेखनी ऋपने करुण बीर रसों से भावोद्दीपन के लिये प्रस्तुत रहती है।

छ: - कि न होते तो भाषा में कई शब्दों के ऋर्थ निश्चित हो

जाते। त्राज की तरह से खींचातानी नहीं होती। शब्दों के त्राथों के इतने मिटियाले रूप न होते। स्रौर

सात — किव न होते तो दुनियां में प्रेम के नाम पर इतना मानसिक द्वन्द्व न मचता। ख़ामख़याली न होती, श्रातिरंजना न होती, काल्पनिक को यथार्थ कहने का आग्रह न होता। शेख़चिल्लयों की चिल्लपों न होती और शेक्सपीयर को किव, प्रेमी और पागलों को एक ही कोटि में रखने की आवश्यकता न होती।

किवता वेकारी से बचने का सच्चा उपाय है। श्राप वेकार है, वक्त भारी हो रहा है; काटे नहीं कटता। वस किसी किव के साथ जाकर टकरा जाइये। या चाहे तो किव को ही घर पर बुला लीजिये। फिर किव हैं श्रीर श्राप हैं। वक्त कैसे नहीं कटता है, यह समस्या गायव हो जायगी। कहा तो किसी ने काव्य को रसात्मक वाक्य है पर यहाँ तो इतनी जल्दी श्राप 'वोश्रर' हो जायेंगे कि जैसे ''वोश्रर वार'' ही चल रही हो।

किव न होते तो जैसे कई लाभ होते, वेसे ही कई हानियाँ भी होतीं। किव के बिना बताइये कौन भिक्त का इतना बड़ा परनाला हमारे देश में बहाता। जहाँ न पहुँचे रिव, वहाँ पहुँचे किव । किवयों के ग्रामाव में हमें नायिकात्रों के चौरासी लाख भेद कैसे पता लगते, ग्रीर किव न होते तो भला हो इन 'वादों' का (जो कभी भी पूरे नहीं होते) ये सब छाया ग्रीर रहस्य ग्रीर हाला ग्रीर हृदय ग्रीर प्रगति ये सब 'वाद' कहाँ से ग्राते।

किवके विना श्राग-जग स्ना हो जाता। श्रलंकार श्री-हीन हो जाते, छुन्द के बंध ढीले पड़ जाते, कल्पना का कचूमर निकल जाता, भावना में भुस भर दी जाती, विचार "वेचारे" हो जाते श्रीर श्रनुभृति का श्रर्थ ही लुप्त हो जाता। किव के विना पैरोडी किसकी लिखी जाती, श्रीर हास्य के एक बड़े श्रवलंबन से साहित्य-जगत् वंचित रह जाता।

#### ख़रगोश के सींग

कवि न होते तो प्रकाशक, थोड़ी सी चीज़ को लंबा चौड़ा छापकर मुनाफ़ा कैसे कमाते। टैक्स्ट-ब्रुक वालों का बुरा हाल होता।

कवियों के न होने की कल्पना ही ग्रमह्य है। ज़रा मोचिये! कालिदास वाण्मट्ट की तरह गद्य लिखता ! व्यास ग्रौर वाल्मीिक की ग्रमुब्युपावली एकदम मंत्रजाल हो जाती! ग्रौर तुलसी, मीरा, सूर, कबोर क्या गद्य-काव्य लिखते! विहारी, देव, मितराम, पद्माकर को कोई कठिनाई न पड़तो। राजकवित्य पद्य में न किया, गद्य में करते रहते। हतिवृत्तातमक की भी कोई हानि न होती, 'चोखे ग्रौर चुभते चौपदी' का वर्णचमत्कार ग्रौर 'ब्रह्मचर्य' ग्रौर 'सदाचार' पर श्लोकबद्ध रचना गद्य-प्राय ही थी।

सब से अधिक कठिनाई हातो आधुनिक किन को । उसे अन्किन बनना पड़ता। वह तो अन्किन बनने से कु-किन बनना पसन्द करता है। वैसे हो उसके लिए किनता उसकी साँस है, उसके प्राण हैं, उसका जिगर है, उसकी धमनी है, उसकी नाड़ी है। चाहे वे चलते कितने ही मंद हो, पर किनयों को किनता न लिखने का आर्डिनेन्स मिलते ही वे बगल भाँकने लगते। किन और कोई काम तो कर सकता ही नहीं।

सो कवियों के ग्रन्य कमों की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सुकोमल गोत-विहंगम भला किसो रुच, जीवनोपयोगी तस्त्र के बंधन से बँध रहना पसंद करते! यह तो पारावत से पत्र-वाहक का काम लेना है, फूजों से ग्रोपधि बनाना है, बादलों से खेत सोंचने की ग्राशा करना है।

कवियों के न हाने पर एक ग्रोर कठिनाई पैदा होतो। प्रेमीजन एक दुसरे का मेंट कैतो पुस्तकें देते ? 'प्रेम को ग्राह' या ऐसो ही 'दिल की घड़कन' भरे कविता संग्रहों के बदले क्या प्रियतम प्रेयसी को 'स्वादिष्ट भोजन' ग्रोर प्रेयसी प्रियतम को 'काठ का काम'या 'कपड़े रंगने का कला' जैसी पुस्तकें उपहार में देतीं ? ग्रोर ग्राहमहत्या करने वालों को तो त्र्योर भी कठिनाई होती। वे ऋपने हाथ में कविता की किताब रखकर पानी में कैसे डूब सकते थे !

सिनेमा श्रौर रेडियो तो किव के बिना जैसे स्त्य हो जाते। जिस किसी फ़िल्म को देखने जाइये, किवता उसमें ज़रूर होतो है, यहाँ तक कि श्राप उससे ऊव जायें। श्रीर रेडियो की सुई घुमाइये, जरूर कहीं न कहीं से किवता श्राप श्रवश्य सुन लगे। कल्पना की जिये एक दिन के रेडियो-प्रोशाम की, जिसमें किवता या गज़ल न हो। श्रोरे साहव, श्राप कान वन्द कर लेंगे। क्यों कि किवता के श्रभाव में रेडियो का श्रास्तित्व श्रापको बड़ा वे-तुका जान पड़ेगा। चाहे किव खुद वे-तुकी (यानी श्रनुप्रासहीन रचनाएँ) लिखते हो।

किव न होते तो श्रौर जो कुछ हो उत्सवों की शोभा श्राघी हो जाती ! श्रव श्राप सोचिये कोई बड़ा साहित्यकों वा सम्मेलन हो रहा है। श्रौर भला उसमें किव सम्मेलन न हो तो क्या रंग वेरग न हो जाय ? जैसे बिना नमक की दाल, या बिना नाक का श्रादमी या विना एक श्राँख का चेहरा या...ऐसी उपमायें श्रौर नहीं दूँगा नहीं तो श्राप सुके ही किव समक्षने लगे गे। किवयों की गोष्टियां सबसे मनोरजक चीज़ होती है। चन्डूखाने की कलक इससे क्या पुरलुत्फ होगी। जान पड़ता है इसी लिये पुराने राजा लोग एक एक किव पालते थे, जैसे कुछ लोग तीता या मैना या तीतर पालते हैं। पर श्राजकल जनतंत्र में यह पालन-पोपण कैसे चलेगा ? टैक्स देने वाला उसके बदले में किवता सनकर संतुष्ट नहीं होगा; वह चाहेगा ठोस कार्य !

सबसे बड़ी मुसीवत है: जनतंत्र के युग के किव । यह किव क्या है ? माइक्रोफ़ोन हैं । जहाँ देश में एक घटना हुई इनकी प्रतिभा तैयार, दस्त-बस्ता, हाथ जंड़े खड़ी हैं । किव क्या है, स्लाट-मशीन है । महंगी बढ़ी तो किव जी तैयार हैं श्रीर वर्ष का श्रन्त हुश्रा तो किवता तैया है । गरज़ यह कि दुनिया का कोई विषय इन किवयों ने नहीं छोड़ा।

## ख़रगोश के सींग

ककड़ी पर, कद्रूपर, कमरख पर भी कविता लिखी गई । खाद्य-पदार्थों से लगा कर पेय पदार्थों तक सभी कवियों ने रगड़े। भरने, नाले, वापी, सरिता, सागर सब छान डाले गये। कवि ने चृहे पर लिखा, पिस्सू पर लिखा, भींगुर ग्रौर तलचिट्टे भी नहीं बचे।

यह सब होने पर भी किव न होते तो कैसी किठिनाई उस बचे को होती जो व्याकरण के नियम और इतिहास के सन्, संवत् छंद में वाँधकर स्मृति के सहारे के लिए रटता है। और कैसी क ठनाई टेसू गाने वालों की होती जो अर्थशून्य किवता के प्रथम आचार्य हैं, और क्या ही किठिनाई उन अपड़ आमीणों की होती जो हवा के रुख और खेती की बातो को भी छंदों में वाँधकर युग-युग रखे चले आ रहे हैं।

किव न होते तो विचित्र वेश न होते, किव न होते तो एक विशेष प्रकार की बोली न होती, किव न होते तो एक निराली चाल न होती, किव न होते तो कवियित्रियां न होतीं।

पर त्राज का विषय कवियित्रियां नहीं हैं। स्रातः कहूँ कि न होते तो मुभ्ते यह लेख न लिखना पड़ता।



# 'पहिले ग्रस्तुति करूँ विवनहर्का गनेस की !'

हमारा केई भी वर्म ग्रन्थ, यहाँ तक कि काव्य श्रीर नाटक भी, उटाहर देख लीजिये, श्रारम्भ में मङ्गलाचरण श्रथवा देवताश्रों की खुशासद ज़रूर होती है। देवताश्रों को खुशामद क्यों ? इसलिये कि वे प्रेरणा देते हैं, स्फूर्ति देते हैं; स्तुति न करो तो कुपित हो जाते हैं। जैसे मुगलों के ज़माने कोरिनिश करने का एक खात ढङ्ग था। दरवारे श्राम में जब शहन्शाह पधारते तो बन्दीजन (चारण) खास श्रन्दाज़ श्रौर लहजे में 'सलामा—सलामाऽऽ, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं,' कहते थे। या श्रंभेज़ के ज़माने में मामूली सहाब भी श्राने वाला हो तो सेटजी राय-बहादुरी के लालच में डाली चढ़ाते थे। या एक छोटी रियासत में, पहिले जब पता चला कि श्रमुक वायसराय की पत्नी को हत्का गुलाबी रङ्ग पसंद है, तो महला, मन्दिरों, श्रस्पतालों, स्कूलों, श्रक्तसरों के साफों श्रीर डिनर टेवल के मेज़पोशों तक को उसी गुलाबी रङ्ग से रङ्ग दिया गया ग्रौर ऐन दो दिन पहिले जब पता चला कि वह गुलाबी नहीं 'माव' रङ्ग है तो फिर हल्के नीले जामुनी रङ्ग की पर्त चढ़ाई गई। वैसे खुशामद के ब्रालम्बन चाहे बदलते रहे हों, युग-युग के ब्रानुसार, पर मूल भावना वही रही है। खुशामद से कौन खुश नहीं होता ? ज़रा ग्रापका नाई भी जब धीमे से कहता है कि—"बाबूजी, स्रापको तो ऐसे-ऐसे 'काट' के बाल ज़्यादा अञ्छे मालूम होते हैं," तो आप भी च्रिणेक श्राईने में भांक लेते हैं ( चाहे सूरत श्रापकी भांकने लायक न हो!) इम सब के दिल में चोर की तरह 'नारिससस' बैठा है, जब अन्य कोई ग्रापकी खुशामद नहीं करता दिखाई देता तो श्राप स्वयं ही ग्रपनी खुशामद कर लेते हैं, यानी ब्राईने में घन्टों बैठे देखते हैं, या पहलवान किस्म के ब्रादमी हों तो ब्रपनी भुजाब्रों की मछलि ब्रों को उभार कर, सीना फुलाकर देखते हैं, या ऋगर लेखंक हों तो इस फ़िराक में रहते हैं कि कहीं 'फोटो' ही छप जाय और उसमें इस्ताच् का न्लाक भी हो तो क्या कहने हैं!

खुशामद के ब्राधुनिकतम तरीके, कांग्रेस से द्दाय में सत्ता ब्राने पर ब्रौर गांधी-वध के बाद, कुछ इस प्रकार के हैं:

- (१) १५ ग्रागस्त से पहिले ग्राप चाहे जितना विदेशी कपड़ा पहिनते हों, ग्रव खादी का एक सूट सिलवा लीजिये। (चाहे वह खादी 'ग्रनसर्टिफ़ाइड' खहर-भएडार की ही क्यों न हो )।
  - (२) शिरोभूषण त्र्यवश्य खद्दर की टोपी का हो।
  - (३) तिरंगे या सुभाष वोस के चित्र वाले बटन लगा लीजिये।
- (४) महिला हों तो तिरंगे किनारे की साड़ी आप को आधिक उपयोगी सिद्ध होगी।
  - (५) श्राप नेता श्रों का नामोल्लेख यथासम्भव श्रख्वारी या किताबी

#### ख़रगोश के सींग

ढङ्ग से जवाहरलाल नेहरू या महातमा गांधी न करके, पंडित जी, बापू जी (या सिर्फ बापू) श्रौर सरदार जी श्रादि रूपों में करें।

- (६) यदि त्राप के कुटुम्ब में, परिवार में या दूर के रिश्तेदारों में कोई त्यागी, भूतपूर्व जेलवासी या कोड़ाखाऊ या ब्रिटिश दमन का शिकार या शहीद व्यक्ति हो तो बातचीत में किसी प्रकार उसका नाम जरूर वसीट लावें।
- (3) पन्द्रह अगस्त से पहिले आप अँग्रेजी नौकरशाही के घुटे-घुटाये पुर्ज चाहे रहे हो, आज एकदम 'नैशर्नालस्ट' विचारों का अपने आप को बतायें।
- (८) ३० जन गरी के पिहले आप चाहे हिन्दू सभा, संग आदि के खुले समर्थक हों, 'आग्रंनाइजर' पढ़कर खुश होते हों, पर ३० जनवरी के बाद आग गाँघी जी के परम-भक्त अपने आपको बतलायें। आपका हृदय-परिवंतन कितनी जल्दी हो गया है, यह ज़ोर देकर कहें।
- (६) पहिले आप मुस्लिम लीग या आपन्य कांग्रेस-विराधी पद्यों से मैत्री दिखाते रहे हों, अब दिन में तीन बार उन सब पद्यों और उनके नेताओं को खराब से खराब गालियाँ दें, और
- (१०) ग्रंत में, सबसे ग्रावश्यक यह है कि ग्राज देश में उत्पादन की इतनी बड़ी ज़रूरत के समय मजदूर किसानों में ग्रसंतोष भड़काने वाले सोशिलस्ट-कम्युनिस्ट ग्रादि दलों की सख्त ग्रालोचना करें।

यह मैं, त्रा खुगामदलोर 'बाबू'! तुभे 'टिप' के तौर पर नहीं बतला रहा हूँ। तू तो पिहले से ही इस कला में मुभ से बहुत ऋधिक चतुर है। मैं तो तेरे ब्यबहार से जो निष्कर्ष निकाल पाया हूँ, वही यहाँ लिख रहा हूँ।

खुशामद के ख्रौर कई प्रकार भी है। ख्रपने 'बॉस' या 'ख्राका' या प्रधान, जिस किसी से ख्रापको मतलव ऐंठना हो, उसके मन को पूरी तरह समभाना चाहिये। फिर भक्ति के 'स्मरणं, कीर्तन चैव' जैसे नवधा प्रकारों को तरह, पहिले तो उस ग्राका के, जिसे सुविधा के लिये 'ग्रं' मान लं, उसके निकट सम्पर्क के व्यक्ति— रिश्तेदार, भांजे-भतीजे ग्रादि या मित्रजनों के—सामने तारीफ के पुल बाँध देने चाहिए। जितने विशेषण संस्कृत-हिन्दी ग्रँग्रज़ी कोष में मिलें, उन पर उंडेल दें। यह ध्यान रखें कि साथ ही साथ 'ग्रं' के शत्रु पर उतनी ही सख्त गाली-निन्दा की बौछार भी करें। ग्रव ग्रापका नाम धीरे-धीरे वहाँ 'दरबार' में पहुँच गया कि—'हाँ, साहब, फलाँ फलाँ ग्रापके वारे में बहुत ऊँचा ख्याज रखते हैं, या श्रद्धा रखते हैं, या ग्रापके कायल हैं,' वगैरह-वगैरह।

फिर सालोक्य-सारूप्य-सामीप्य की ऋवस्थाओं से सायुज्य (मुक्ति) की प्राप्ति होती है। परसों एक वयोवृद्ध श्रफसर मुभे 'टिप' दे रहे थे— देखो, भाई, ऋपनी तो यह नीति रही है कि ऐसी किसी सभा या सोसा-इटी में त्रागे बढ़ने से चृकना नहीं, जहाँ त्रपने त्रफसर जाते हों । वहाँ जरूर ग्रपना नाम वक्तात्रों में लिखा देना चाहिये ग्रौर ऐसा धुँग्राधार लेक्चर देना चाहिये कि बस रौब गठ जाय। कल तक आर्यसमाजी थे, या संघ के 'बौद्विक' समर्थक के रूप में गांधी-कांग्रेस की बदनामी करते थे तो क्या, त्याज कांग्रेसी मंत्री के सामने ऐसे-ऐसे गुण-गान कांग्रेसी के की जिये कि क्या कहने ! कल तक आपने गांधो की एक भी किताब चाहे लाइब्रेरी में न मंगाई हो ग्रौर सावरकर, राय ग्रौर ग्राम्बेडकर की सब कांग्रेस तथा गांधी-विरोधी कितावें जमा कर ली हों, त्र्याज कांग्रेस-मन्त्री के सामने दस्तबस्ता किह्ये-'भगवन् ! हम गांधी जी का लाइफ-साइज पोट्टेंट इस प्रन्थालय में लगा रहे हैं; एक पूरा त्रालमारा भर गांधी साहित्य मंगा लिया गया है। त्राप हम पर कृपा करें।' वह त्रापके सब पाप धुल जायंगे।

तो सालोक्य की एक तरकीय यह है कि जहाँ श्रापके श्राका पहुँचे, वहाँ श्राप हाज़िर रहिये। यह पता लगा लीजिये कि श्रापके श्राका को

# ख़रगोश के सींग

कौन पोशाक पसन्द है, उसी में जाइये। फिर उनके श्रागे-श्रागे श्राने का कोई मौ का न छोड़िए। उनके जूते खो गये हों तो खोज दीजिये, उन्हें सबसे श्रागे फ्रन्ट सीट पर वैटा दीजिये, प्यास लगी हो तो कुल्हड़ में पानी ला दीजिये। श्रावश्यकता पड़ने पर उन्हें पंखा भी भल सकते हैं। यह मौका न मिले तो किसी नामधारी संस्था के कुछ भी, श्रानरेरी मन्त्री-फित्री बन कर नेता देवता के गले में हार डालने पहुँचिये; सिमत नमस्कार करके कुछ घरेलू याद दिलाइये। वे बलात् मुस्कराएंगे या चार शब्द बोलें गे ही; तब श्राप जनता की श्रोर सगर्व देखकर श्रपने श्राप में कृतार्थ हो जाइये। सालोक्य की श्रोर तरकी वें खुद या श्रपनी लड़की की मारफत श्राटोग्रॉक मांगना या 'फोटो' के लिये पोज लेने जाना श्रादि भी हो सकती हैं।

कुछ महिलाएं संगीत-नाच इत्यादि कलात्मक प्रकारों से नेता-देव-तात्रों को रिभाती हैं, परन्तु वह साधारण कोटि के मानवों से सम्भव नहीं।

श्रव सारूप्य के कुछ प्रकार सुनिये। गांधी जी जब थे, तब कुछ लोग उन्हीं को तरह सींग के फ्रोम का, उसी रंग का चश्मा पहिन कर, धोती बांध कर, घड़ी लटका कर, सोमवार को मौन रख कर, उन्हीं की तरह धीमे-धोमे 'तो...तो..' बीच में रक रक कर बोल उनकी नकल टोपना चाहते थे। पर यार लोग ऐने नकलचियों को जापानी खिलौनों को तरह 'जापानी गांधी' कहते थे। कुर्ता न पहिनने श्रोर घड़ी लटकाने का जिक्र कुपलानी जी ने श्रपने सर्वोदय समाज वाले भाषण में किया ही था। श्रव कुछ लंग जवाहर जाकेट श्रोर चूड़ीदार खादी का पाय-जामा, शेरवानी पहनने लगे हैं। शायद राजा जी की तरह रंगीन चश्मा पहिनने का भी रिवाज चल पड़े।

तो यथासम्भव ग्राप रूप में ग्रपने ग्राका के समान होने का प्रयत्न करें। तीसरी अवस्था सामीप्य की है। कई महानुभाव अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए घर को ताना लगा कर दो-दो तीन-तीन महीने अपने गुरुओं की सेवा में विता देते हैं। चरण चापते हैं, उनकी हर वात के उगाल-दान को उठाने के लिये तैयार रहते हैं, संद्येप में, यदि आप मुक्ते थोड़ा गंवारू बनने दें तो कहूँ कि 'मक्खन का डिब्बा साथ लिये चलते हैं।' इस मामले में नकली हंसी का लाघव और मधुर-मधुर संलाप की चतुराई बहुत काम आती है। अन्ततः कभी-कभी यह तपस्या फलीभूत हो जाती है—कुछ न कुछ प्रसादी प्राप्त हो जाती है।

खुशामद के कई श्रौर प्रकार भी हैं। तन, मन, धन, सबसे खुशामद करने वाले खुशामद करते ही हैं। सो तन वाली बात लिखने लायक नहीं। तन भी अपने या श्रान्यों के हो सकते हैं। बकौल कार्ल मार्क्स के इस युग में तन भी ऋाख़िर एक परय वस्तु (कॉमैडिटी) वन गया ही है। साहव के ज़माने में मेमसा'व या बैरा का मान था त्राजकल व्यक्ति बदल गये हों, परन्तु 'प हुँच' त्रौर 'ज़रिया' त्रौर 'पोत्र्या' तो काम ऋगता ही है। सो यह तन वाली पहिचान जो है सो 'खग ही जाने खग की भाषा।' मन का यह हिसाब है कि इस कम्बख़्त का कोई त्राकार ही नहीं। वह 'पानी तेरा रङ्ग कैसा ? जिसमें मिलाश्रो वैषा' है। गंगा गये गंगादास, जमना गये जमनादास। 'श्र' के पास जायें तो 'ब' की निन्दा करें; ऋौर 'ब' के पास जायें तो 'ऋ' को भर पेट बुरा-भला कह लें। यह निश्चित है कि 'ग्र' श्रौर ब' दो ख़ेमों में वँटे हैं - न 'श्र' से पूछने 'व' जायेगा कि यह वात जो त्र्यापने कही है, सच है या भूठ, श्रौर न 'व' से पूछने 'श्र' ही जायेगा। श्रापकी दोनों त्र्योर से चाँदी है: जो भी काम त्र्या जाये। सो मन को जितना दुलमुल रखेंगे, उतने ही ब्राप इस जनतांत्रिक युग में सफलहोंगे। जनतंत्र में पत्त वदलते रहते हैं; ब्राज की माइनौरिटी कल की मैजोरिटी हो सकती है। तो बुरा क्यों वनो १ दोनों हाथों लड्डू रखो। माइनौरिट

## ख़रगोश के सींग

से कहो कि मैजोरिटी तुम पर दमन-श्रत्याचार-उत्पीड़न कर रही है श्रौर मैजोरिटी से कहो कि यह माइनौरिटी ही सब कुछ गड़बड़ करा रही है। लेकिन इस तरह कभी-कभी श्राप 'न हियों में न शियों में' रह जाँयगे; श्रौर चमगादड़ की कहानी प्रसिद्ध है ही कि पशुश्रों ने उसे पद्मी माना श्रौर पित्तयों ने पशु।

इसलिए खुशामदी ब्रादमी सबको खुश रखना चाहता है, जैसे वेश्या या कुछ व्यापारी। वह किसी का शत्रु नहीं है, इसलिये वह 'ब्राकुतेंभय' है, सदा नम्र है।

श्रीर घन से खुशामद तो इस युग को सबसे प्रधान पद्धित है। जब श्राप इनुमान जी को या शनी महाराज को एक पैसा चढ़ाते हैं श्रीर सफलमने रथ होने की कामना करते हैं, तो उस पैसे से लगाकर लाखों के जो चंदे फंडों में दिये जाते हैं वहाँ तक, यही 'श्रावला देकर कोयला निकालने' की बृत्ति निहित है। श्रापको मालूम है कि बाघ के पास का कंगन लेने के लिए लालची ब्राह्मण या बनिया—जो भी उस ईसप् को कहानी का नायक हो—कैसे श्रागे-श्रागे दलदल में धँसता गया श्रीर फिर भी श्राप्ठी को श्रोर इसरत भरी निगाइ उसने गड़ाये रखी। यही बृति बड़े-से-बड़े खुशामदी की होती है।

मुक्ते ऐसे खुशामदी भी मालूम हैं जो श्रापने श्राकाश्रों के लिये भाषण लिख देते हैं, उनकी स्तुति में गुमनाम लेख छापते हैं, उनके फोटो विशापनों में काम में लाते हैं (सन् तीस में श्रहमदाबाद की मिलों की घोती पर सब नेताश्रों के सुन्दर चित्र रहा करते थे) उनके बच्चों को दीवाली-किसमस के उपहार भेजते रहते हैं, उनको प्यारी मिटाइयाँ या फल या रागनियों के रेकार्ड या बढ़िया सिगरेट निरंतर 'सप्लाई' करते रहते हैं, उनको हाँ में हाँ मिलाते हैं श्रीर श्रागर वे शुद्ध हिन्दी के पन्न में हो तो खुशामदी इजरत भी शुद्ध हिन्दी के

हिमायती वन जाते हैं श्रीर श्रगर हिन्दुस्तानी का पत्त लेने से ज्यादा ऊँची तनख़ा या श्रोहदा या प्रतिष्ठा या मान मिलता हो तो ये हिन्दुस्तानी के सबसे बड़े समर्थक वन जाते हैं। सारांश यह है कि मैं खुशामद के ऐसे कई सैकड़ों ढंग श्राये दिन इस दुनिया में देखता श्रा रहा हूँ। इनमें ज़रा भी श्रातिरंजना नहीं।

परन्तु इस सब के जानने से आप यह न समर्फे कि इस 'फ्न' में में उस्ताद हूँ। यह सब मेरा निरी ज्ञाण है, दूसरों का अनुभव है। आत्मानुभृति यदि बना पाता—डा॰ नगेन्द्र के शब्दों मे 'आत्मा-भिव्यंजना' कर पाता—तो फिर मैं यो ग्यारह साल एक ही तनखा पर मास्टरी करते नहीं पड़ा रहता और शायद इतनी स्पष्टता से यह लेख मी नहीं लिख पाता। मुश्किल तो यह है कि इस व्यावसायिक दुनिया में इम जैसे नीतिशास्त्र के पढ़े आदिमयों को अपनी आत्मा और Conscience का ख़्याल हो आता है, जिसे किसी क़ीमत पर वेचना हमें मंजूर नहीं। और उसी के सतीत्व को निभाने में सब तरह की मुसीबतें भेल रहे हैं। हमें सिर्फ इसी बात का भरोसा है कि दुनिया आखिर इन्हीं मुसीबतज़दों की होगी।

[ ११४८ ]

# अ.भा. शिस्त्राण-सम्भलन 🌡

जब सारी दुनिया में सम्मेलन की धूम हमारे राम ने सुनी, तब सोचा, कि क्यों न हमारी जाति के, बिरादरी के सब भाइयों की एक कांफ्रों स बुलाई जाय ? कल्पना का मन में उदय होना था कि एक ग्रब्छे खासे टोपीवाले दूकानदार के यहाँ सम्मेलन बुलाने की कल्पना निश्चित हुई। स्वागताध्यक्त के रूप में टोपी वाले सेठ लाला की गोल इंटैलियन टोपी चुनी गई। क्योंकि स्वागताध्यक्त चुनने में धी की ग्रपेक्ता श्री की श्रोर ग्रविक ध्यान रहता है।...जी की गोलटोपी मँहगी थी, ग्रीर ऐसे रंग की थी, 'जिस पर चढै न दूजों रंग'।सब जातियों ग्रीर प्रकार के शिरस्त्राणों को सम्मेलन के लिये बुलावा दिया गया ग्रीर ग्रविल भारतवर्ष में एक टोपी-दिन मानने का प्रस्ताव भी किया गया। सब प्रान्तों से डेलीगेट ग्राये। महाराष्ट्र से पूने की पगड़ी, बंगाल से राजा राममोहनराय पहिनते थे वैसी गोल चिपटी

बंगाली पगड़ी, मद्राप्त से मदरासी ज़री की किनारी वाली ऊँ ची पगड़ी, पारिं स्तान (बम्बई) से केँची परिं पगड़ी; मारवाड़ी पगड़ी राजस्थान से, पंजाबी साफा पंजाब से, गोल किस्टी टोपी लालागन के शहर ग्रानृत-सर से, त्र्यौर मेइनत से सजाई दस्तार पटियाले से; कच्छी पगड़ी कच्छ से, पाकिस्तान से तुरें वाली कुल्लेदार पगड़ी, तुर्की टेपी **ब्र**ैर किश्तीनुमा फ़ेज़ कैप; एक फकीर की चटाई की टंपी ब्रौर जेजिस्तान से एक पुराने पानी की जेलवाली टोपी भी आगई थी; एक सोला हैट, एक फ़ेंच हैट, एक ग्रमरीकन ऊँची टोपी ग्रौर एक चौकेर बी० ए०, एम० ए० वाला हुड, एक जज साहव का ऊनी लम्बा टोप श्रीर सब से श्राख़ीर में एक गाँधी टोरी भी पंडाल में स्नाकर विराजमान हुई । पूरा पंडाल पुरानी टोपियों के कपड़े से सजाया गया था। पीछे एक बड़े पर्दे पर विशाल ब्राह्मरों में ''शिरस्त्राण की जय'' लिखा था। इतने में जल्दी-जल्दी से , सिपाही की पीतल ऋौर लोहे की टोपियों ने प्रवेश किया त्रौर बी गैस-मास्क भी उनके साथ थी। सब प्रकार के शिराच्छादन थे, भिर्फ सिर ही नहीं थे।

सम्मेलन की कार्यवाही का श्रारंभ वड़ी सनसनीदार श्रौर गर्मागर्म वहस से हुआ। एक पत्त का कहना था कि गांधी टेपी को सभापति बनात्रो, दूसरा पत्त सोला हैट को सभापति बनाने की फिक में था। तीसरा पत्त श्रव्यसंख्यकों (Minority) के पत्त में सिक्ख फेंटा या फौजी टोपी को सभापित बनाने के सम्बन्ध में था। चेथा पत्त रैडिकल मोबॉकंटिक पार्टी का था— उसका तर्क था कि टोपी हो या न हो टोगी से ज्यादह सिर प्रधान है. श्रतः टोपी को गी एत्व दिया जाय, मस्तिष्क को प्राचान्य । श्राखिर फकीर की टोपी खड़ी हुई श्रौर उसने कहा— 'भार्यो श्रीर बहनों जो कि श्रनु परिथत हैं; मेरा प्रस्ताव है कि ऊँचनीच का भगड़ा ही वेकार है, जो-जो टोपियाँ श्राने श्रापको सम्मेलन में श्राध्यत्त-पद के योग्य समभती हों वे श्रागे श्रा जांय श्रौर मन्च पर

विराजमान हो जायँ।" बहरहाल एक सोला टोपी एक सैनिक टोपी की मदद से, एक गांधी टोपी एक जेली टोपो की मदद से, श्रीर एक फौजी टोपी एक दस्तार की सहायता से ऊपर श्राकर विराजमान हो गई।

स्वागतपद्य नौकरों की टोपियों ने पढ़ा—चीख-चीखकर। माइक वीच ही में ब मार पड़ गया था। ग्रतः सब वह पद्य ठीक से सुन नहीं पाये। फिर स्वागताध्यत्त का भाषण हुन्ना जिसका मिथतार्थ था—'यह सम्मेलन ग्रपूर्व ग्रोर ग्राहतीय ग्राहतीय है। ग्रापने मुक्त जैसे को सभापित वनाया इसके लिये ग्राहतीय धन्यवाद! हैं ''हें '' हों ने पे 'चन कोई रंग-वूटे। फिर भी ग्रापने मुक्ते चुना, वड़ा ही ग्राभारी हूँ। कार्यवाही सफल बनाने में ग्राप सव लोग पूर्ण-इदय से सहाई होंगे, ऐसी जटाशंकर से प्रार्थना है।' रेडिकल पत्र से गूँ ज उटी—'जटाशंकर का नाम कैसे लिया गया? 'वह तो शिरस्त्राण विहीनों का ग्राहिदेव है। वह तो हमारा टोपी-हीन कारल कार्क्स है।' स्वागनाध्यत्त ने गलती की माफी मांगते हुये 'मुकुटेश्वर से सफलता की प्रार्थना की' ग्रीर ग्राध्यत्त चूंकि एक नहीं था, ग्रानेकानेक ग्राध्यत्तों के भाषण ग्राह्त हुए।

सोला हैट खड़ा हुन्ना—'न्नाप जानते हैं मेरी न्नाधींगल-न्नाधींय-कृष्ण-वर्ण-देहयब्टि पर, माफ करें मैं हिन्दोस्तानी ज़बान में बोल ने की कोशिश करता हूँ — नेटिव खुशचहर तन-बदन पर यह टोपी ग्रब कुल कम रंग देती है। न्नाभी भी देहातों में न्नीर रेल्वेट्रेनों न्नीर रियासतीं में मेरी धाक है, मगर न्नाब तो लड़ाई का जमाना है, न्नीर मेरी जगह न्नाब यह सैनिक टोप महाशय मेरी वजाय न्नापको न्नाधिक परिचय दे सकेंगे मेरी काबलियत न्नीर ग्रंटनेस का।'

रैनिक-महाशय ने रेडियें-शब्ट्रभाषा (विभाजन के पहले) में बोलना शुरू किया---'श्राप जानते हैं कि जङ्ग श्रजीव सूरत इंख्त्यार कर रही

#### ग्राखिल भारतीय शिरस्त्राण सम्मेलन

है। मशरिक़ी समुन्दरों में इतिहादियों की ताक़त एक बारग़ी दुश्मनों के दाँत खट्टे कर देगी श्रौर हिटलर को बता देगी कि त्राज़ादी की लड़ाई लड़ने में हिन्दोस्तानी किस क़दर जी जानो-माल से मदद कर रहे हैं। इन भूठी त्रप्रवाहों को फैलाने वाले बर्लिन स्टेशन से बोलने वाले चन्द रोटी के दुकड़ों के मुहताज प्रोपेगैडिस्टों की बात का क्या एतबार ?'

दर्शकों में से एक गांधी टोपी (अविश्वास से) 'और आप ???'
सोला हैट--'चुप रहिए ! उन्हें अपनी बात पूरी कहने दीजिये।'
सैनिक--ख़ैर, सवाल दरपेश है कि अब सोचने विचारने को वक्त
नहीं। फीरन से पेश्तर अपने दिल में पक्का इरादा कर लीजिये। यह
शिरस्त्राण-सम्मेलन इस प्रकार, लाखों रुपया सर्फ कर बुलाने की बजाय,
चाहिये कि आप सब एक-एक गैस-मास्क का उपयोग सीख लें।'

एक बहुत पुराने ज़माने की पगड़ी--'नहीं भाई हमारा तो दम घुट जायगा।'

'वैठ जाइये वैठ जाइये।'

फिर फौजी कैप ग्रौर एक बंगाली पगड़ी ग्रौर एक दस्तार एक साथ बोलने के लिये खड़े हुये। सब का ग्राग्रह 'ग्रस्यसंख्यकों के मत का पूरा-पूरा ख्याल राष्ट्रीय-शिरस्त्राण-निश्चय-समिति में करना चाहिये', इस बात पर था।

त्रान्त में एक जेली टोपी खड़ी हुई -- 'श्राप जानते हैं श्राज नेताजी देश गौरव राष्ट्र-भूषण श्री • गांधी टोपी जो को जिका है श्रीर वे बोल नहीं सकेंगे, श्रतः उनकी जगह मैं बोलना चाहता हूँ। श्राप मुभसे डिरिये नहीं। सफेद टोपी को श्रामी भी हास्य विषय श्राप लोग बनाते हैं, मगर उसे बहुसंख्य लोग पहिनते हैं, शायद यह श्राप नहीं जानते।'

फौजो केप -- 'वहुसंख्य का मतलव ?'

सोला हैट--'नाट इन मेजोरिटी !'

जेली टोपी--'मेरा दावा है कि राष्ट्र के स्वातत्व्य-संप्राम में सर्वा-

# ख़रगोश के सींग

धिक त्याग श्रौर सेवा का इविर्भाग चूंकि इमने चढ़ाया है, इमें ही राष्ट्रीय-पोशाक-श्रसोसियेशन में श्रपनाया जाय । श्राप वोट मुक्ते ही दें, मैं फिर-फिर जितनी बार श्राप चाहो जेल जाने को तैयार हूँ।'

लालाजी--'हाँ, क्यों नहीं, ख्रौर कोई बेहतर जगह ख्रापके लिये हैं ही नहीं। सरकार को दामादगीरी की मौज लूटिये।'

त्राराय: भयानक कुर्सी-पटका-पटकी, चीख-पुकार, शेम-शेम, त्रेवी-त्रेवो, के तुमुल कोलाइल के बीच में यह निम्न प्रस्ताव पास किये गये।

- (१) प्रत्येक प्रान्त अथवा जाति अथवा वर्ग के लोगों को अधिकार है कि वे चाहे जो शिरस्त्राण पहिनें। इस विषय में एक राष्ट्रीय कसौटी को मानना तब तक असंभव है जब तक कि इन शिराच्छादनों के नीचे की खोपड़ियाँ या दिमाग एक से नहीं सोचते विचारते।
- (२) टोपी में रंग का सवाल गौण है। सफेद हो या काली, लाल हो या पीली, चूंकि सब रंग अततः सफेद में मिल जाते हैं, हमारा अनुरोध है कि या तो सफेद या फिर उसके उल्टे काला रंग सब पसंद करें। वैसे श्री० लालवुभक्कड़ जी को हम विशेषाधिकार देते हैं कि वे भड़की ली रंग विरंगी टोपी पहिन सकते हैं।
- (उट्टो किस वस्तु की वनी हो, धातु, वस्त्र, कपास, ऊन, रेशम, पंख, चटाई के पत्ते, गोवर और कागृज़ आदि-आदि में यदि हम एक मत्य ला सर्कें तो अच्छा हो। मेरा मत है सस्तापन और सहजता की हिट से कागज की टोपी, विशेषतः रही अख़वारों को कृटकर बनाई जानेवाली टोपियाँ सबसे अच्छी रहेंगी। यह सम्मेलन अनेक अख़वारों का इससे अच्छा उपयोग नहीं बतला सकता।
- (४) एक राष्ट्रीय शिरस्त्राण बनाने की दिशा में इम एक सब कमेटी जनाब फैज़ कैप, पंडित खादी टोपी, ग्रौर मिस्टर सोला हैट की बना रहे हैं, जिनके निर्णय इम मान लेंगे।
  - (५) शिरस्त्राण-विद्दीन नवीन पीड़ी के युवकों को यह सम्मेलन

#### त्राखिल भारतीय शिरस्त्राण सम्मेलन

त्राशंका त्रौर त्रश्रद्धा की दृष्टि से घूरते हुए यह करार देता है कि शिरस्त्राण-विद्दीनता निम्न कारणा से ब्रद्धम्य है:—

(त्र) उससे इमारी संस्कृति की रक्षा नहीं होती। (त्रा) उसे तथा-कथित विद्रोही, क्रान्तिकारी त्रौर न्याय-विरुद्ध लोग त्रारनाते हैं। (इ) उस कारण से इम प्रकृतिवादों को बनाय निकृतिवादों, सन्यासी त्रौर त्रामसक बनते जाते हैं। (ई) उसके कारण इमारी धर्मभावना का च्य होता है त्रौर, (उ) उस रोति के चल जाने से लालाजों की दूकान मदी चलती है।

ञ्चपते-ञ्चपते या स्टाप प्रेस या लेट न्यू ज

बहुमत से पाँचों प्रस्ताव पास हुए। ऋख्वारों में छापे गये। रही की टोकरी में फेंक दिये गये। सब किमटो बाद में कभी नहीं मिली। ऋखित-शिरस्त्राण-सम्मेजन इसलिये नाकामयाब साबित हुआ कि 'िस सलामत तों पगड़ो इज़ार' की नौवत, युद्ध की नवीन दिशा से, आप पहुंची है और पगड़बन्द, रंगरेज़ आर टापी सीने वाले कसरत से रंगरूट-भरती में दाख़िल होने लगे हैं।

[ १६४१ ]



••••ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् ! ( चार्जाक )

ैमांग को खैबो, मसीत को सोइबी न लैबे को एक, न दैवे को दोऊ॥'

जपर जो छोटी रेखा सी ज्ञापको दिखाई दे रही है वह 'डैश' नहीं परन्तु ऋण चिन्ह है। जैसे + बराबर धन, वैसे - बराबर ऋण; श्रोर इन दोनों की मिलावट के विना केई तत्त्व काम भी नहीं कर सकता। हाइड्रोजन सबसे सरल तत्व है, एक धन बीच में होता है, तो उसके ऋासपास के मणडल में उसी के बराबर ऋण तत्व भी होता है।

भौतिक रसायन के श्रनुसार— इीलियम २

नियॉन २.८

श्रर।गॉन २.८.८

क्रिप्टॉन २.८.१८.८

जियॉन २.८.१८.८

रेडॉन 🕖 २.८.१८.३२.१८.८

श्रीर इनके सम्बन्ध में एक नियम भी है—'किसी भी मणडल में हलेक्त्रुनकी संख्या (सं $^2$ ) होती है। यहाँ सं $^3$  तात्पर्य मणडलों की संख्या से है। जैसे  $(?^2)^2$ ;  $(?^2)^3$ ;  $(?^2)^3$  इत्यादि।

परन्तु यह सब साधारण मानवों के लिए जो भौतिक विज्ञान श्रौर गिणित से कोरे हैं निर्श 'संध्या भाषा' है। यहाँ तो 'ऋण' सेसीधा मतलव कर्ज़ से है। श्रौर जैसे कुरान शरीफ़ में कितना मना करने पर भी पटान लोग सूद लेते ही हैं, वैसे ही 'उत्तमर्ण'—'श्रधमर्ण' यानी कर्ज देने श्रौर लेनेवाला गरीब इस दुनियां में सदा लगा हुआ है। शेक्सपीयर के मक्खीचूस यहूदी शाईलोक की भाँति, संस्कृत नाट्य साहित्य में सूदालोर रत्नदत्त भी बड़ा सूदालोर वतलाया गया है। पुराणों में तो कर्ज़ा देने वाले या बृद्धिजीवी के लिये श्रिसपत्र-नरक भोगने की व्यवस्था दे रक्खी है।

प्राचीन भारत में सवन्धक ग्रौर ग्रवन्धक दोंनों प्रकार के ऋण हुग्रा करते थे। जब ज़मानत लेकर ऋण दिया जाता था, तो उसे सप्रतिभू कहते थे! जो कर्ज़ा लेने ग्रौर देने वाले के बीच में क्रार होता था उसे 'लोब्य' कहते थे। विष्णु सहिता में लोब्य तीन प्रकार के माने गये हैं—

'राज्याधिकरणे तिन्नयुक्तकायस्थकृतं तदध्यच्चिद्धितं राजसाच्चिकम् ॥३॥ यत्र कचन केनचिल्लिखितं साचितिः स्वहस्तचिद्धितं ससाच्चिकम् ॥४॥ ग्राथीत् राजा से नियुक्त कायस्थ द्वारा लिखित, मुद्रांकित करारनामा राजसाच्चिक होता है । किसी भी जगह, किसी भी स्नादमी द्वारा लिखा गया ससात्तिक, ज्रौर विना गवाह के क्रसात्तिक । यानी ब्राप्टनिक भाषा में इन्हें रजिस्ट्रो, तमस्सुक, हैंडनोट कह सकेंगे ।

पुराने ज़माने में सूद की भी दर निश्चित कर दी गई थी। ब्राह्मण से र प्रतिशत, कित्रय से ३ प्रतिशत, वैश्य से ४ प्रतशत ग्रौर शृद्ध से ५ प्रतिशत। 'श्राधि' या बन्धक की वस्तु का कई वार महाजन उपयोग करते थे। जब गुलाम-प्रथा देश में थी तब स्त्रियों, बादियों ग्रादि को भी महाजन बन्धक के रूप में रख लेते थे। धन के ग्रालावा यदि ग्रान्य वस्तुएँ बन्धक रखी जायें तो

सोने का २ गुना श्रन्न का ३ " वस्त्र का ४ " रस (धी-तेल) का ८ गुना

स्त्री, पशु, मय सन्तान वरावर मूल्य का ह्योर कपास, सत, चमड़ा, ह्यायुध ह्योर ईट का सूद ह्याच्य होता था। ह्या महाजन को लौटाना पड़ता था। महाजन के मर जाने पर उस के लड़की लड़कों को देना पड़ता था। ऋगी होकर मरना हिन्दू धर्म शास्त्र के ह्यानुसार बड़ा पाप माना जाता है। ऋगी होकर मरे तो ह्यातमा को परलोक में भी शान्त नहीं मिलती इसलिये शायद सुक्रात ने मरते वक्त कहा था— फलाने मन्दर में एक मुर्गी चढ़ाने की मानता मैंने की थी, सो चढ़ा देना!

मगर त्राप मेरे जैसे भले त्रादमी हों तो से चेंगे कि हमें तो न ऊधी का लेना न माधी का देना — हमें इस ऋण-प्रथा से क्या ? त्रीर त्राव ऋण लेना भी हो तो महाजनों के पन्थ पर क्यों जावें, सरकार ने सहकारी बैंक जो खोल रखे हैं। सो उस कर्ज़ दारी की की चड़ में क्यों फंसें ? हमारे लिये तो ऋणा का सीधा सा ऋर्थ है न्यून या कमी ! हमें उस ऋणापनयन, ऋणापनोदन या ऋणापराकरण से क्या काम ? हमें तो सीधे नकार से प्रयोजन है। इस नकार ने जीवन में बड़ी गति फूंकी है। यह नकारापन ही है, जिसने बड़े-बड़े कर्नु त्व--वान पुरुष पैदा किये! मातराम स्त्रियों के 'हाँ'-कारपूर्ण 'न'-कार के विषय में लिखते हैं—'नाहिन छूटै कएठ तै नाहिन छूटै कएठ!' कन्ठ से वह (लिपटी) छूटतो नहीं; ख्रोर उसके कएठ से 'नहां-नहीं', भी नहीं छूटतो!

साहित्य के ब्रालावा दर्शनशास्त्र में भी इस 'न' कार ने बहुत बड़ा काम किया है। जब हम किसी चीज़ के बारे में कहते हैं कि वह 'नहीं' है; तो इस वाक्य में 'है' का क्या मतलब होता है ? या तो कोई चीज़ 'है' या 'नहीं' है ? फिर 'नहीं' छौर 'है' का साथ-साथ रहना क्या है ? सत् छौर असत् की इस तरह एकसाथ, एकदेश, एककाल में स्थित ब्रासम्भव है ! तर्क में नकार सम्पूर्ण नकार होता है। अन्यथा वह स्वीकार ही नहीं होता ! मॅमली स्थित कोई सम्भव नहीं कि ५० फी सदी स्वीकार, और ५० फी सदी नकार भी हो। ऐसा सम्भौता 'स्थि' की तत्त्व-जिज्ञासा में असम्भव है। ब्राधा सत्य, ब्राधा असत्य साथ-साथ नहीं रह सकता। या तो सत्य ही है या नहीं है, माध्यिमक श्र्त्यवादी नागार्जुन (प्राचीन बौद्ध दार्शनिक; ब्राधिनिक कि वि नहीं) 'मूलमध्यकारिका' का ब्रारिम्भक श्लोक ही देते हैं—

न स्वतो नापि परतोन द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः उत्पन्ना जातु धिद्यंते भावाः कचन केचन।

(संसार में श्रपने से उत्पन्न, दूसरे भाव पदार्थों से उत्पन्न, उभयथा उत्पन्न श्रथवा हेतु विना उत्पन्न भाव पदार्थ कहीं कोई भी नहीं है। भावपदार्थों का सर्वथा श्रभाव है।)

इस 'श्रमाव' की श्रॅंधरी खोह में हम श्रागे नहीं बढ़ेंगे। इस 'नहीं तो' का कोई श्रन्त नहीं। हम तो यह समभते हैं कि श्राप यदि हमारे मित्र हैं तो श्रापके हमारे कुछ ऋणानुबन्ध से बन गये हैं। वे मेटे नहीं मिटते। जैसे यह श्रादमी श्रादमी की दोस्ती है वैसे ही शब्दों के बीच में भी ऋणानुबन्ध बन जाते हैं। दो-दो शब्द सदा साथ ही साथ त्राते हैं। उनके बीच में 'हाइफन' या यह ऋण-चिन्ह सदा बना रहता है। ऐसे शब्दों पर प्रेमी-क्रमिनन्दन ग्रन्थ में डा॰ सुनीति कुमार चटजीं ने एक पूरा लेख लिखा है।

वात चर्ला थी इस छोटी सी - से ग्रौर बहकते बहकते इस भौतिक विज्ञान, गिएत, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, दर्शन ग्रौर भाषाशास्त्र तक की बात कर गये। पर यह तो बताग्रो कि मुक्त में का किब जो मुक्ते चुप बैठने नहीं देता ग्रौर पूछ रहा है कि—

> में कैसे लौटा पाऊँगा उन दो काले नैनों का ऋण यह रङ्ग देखता हूँ इतने जिनके कारण ! मैं कैसे चुका सकूंगा कब उन दो प्यारे श्रथरों का ऋण-यह गीत गा रहा हूँ इतने जिनके कारण !

उसे क्या जवाय दूं ? यह छोटी सो ज़िन्दगी श्रौर ह्ज़ार ऋण ! कितने व्यक्तियों के, कितने हरयों के, कितने स्पर्शों के, कितनी रूप-रस-गन्ध-वर्णमय श्रनुभृतियों के, कितनी घटनाश्रों के, कितनी जड़ श्रौर चेतन वस्तुश्रों के, कितनी सदाशाश्रों श्रौर श्राशीवीदों के ! कितने कितने उपकार इस छोटी सी मानवदेह श्रौर मानवात्मा पर श्रन्यों से श्रौर श्रपनों से हुए हैं ! कब में उस मोहिनी मूर्ति का कर्ज़ा चुका पाऊँगा, जिसने मेरी श्रांखों में एक चकाचौंध निर्माण कर दी थी; जिसने एक भलक मात्र उस सफर में दी श्रौर वाद में जो कभी नहीं मिलेगी। श्ररे, उस इन्द्रधनुष का मैं कैसे कर्ज़ा चुकाऊँ, जो पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर मैंने घाटी से उगते हुए देखा था, जब कि मेरे चरणों के पास की दूव पर मोती की लड़ीसी गुंथ गई थी। श्ररे, उस दूर से सुनी हुई वंशी की तान का श्रमण में कैसे चुकाऊँ जिसे गाने वाला मैंने कभी देखा न जाता। उस वेपहिचाने रागिनी के गायक से मैं कैसे उन्ध्रण होऊँ ! उस युवती का मैं कैसे उन्ध्रण वन् कि जिसने इतनी ममता

### ख़रगोश के सींग

श्रकारण मुभ पर विखेर दी श्रौर प्रतिदान भी न माँगा। इन श्रप्रत्या-शित ऋणों की छाया में मँडराता मैं न जाने किस 'धन' की टोइ में चल रहा हूँ।

भारी है एक रात शमा पर कि जिस तरह—
इमने उसी तरह है गुज़ारी तमाम रात !

क्या अन्त में, मेरे प्रिय अज्ञात-नाम गोत्र-पाठक, मैं तुमसे इतनी प्रार्थना कर सकता हूँ, इतना सा हृदय के भावों का विनिमय कर ले सकता हूँ कि मेरे ऐसे स्वच्छन्द, बिला-सिर-पैर के लेख पढ़ने का जो कष्ट तुम उठाते हो, उसके लिए मैं तुम्हारा ऋगी हूँ।

कभी श्रपना ऋण भी महसूस करो, तो चिट्ठी-पत्री डालकर मुक्ते कह दिया करना। वैसा इस छंटी सी रेखा का ही यह उत्पात है कि 'श्र' से 'श' तक जानने वाले भी निरे 'श्र-श' हो जाते हैं। श्रीर यह कर्ज़ कहाँ तक उतारा जाय कि चुपचाप, बिना कहे, बिना माँगे उसने श्रे से खाते में श्रपना एक 'श्रद्ध' देकर मेरे खाते के कई श्राँ मुश्रों के बिन्दु हैं जैसे 'श्र्न्य' भेल लिये, श्रीर मेरा मूल्य दुनिया की श्राँखों में बढ़ा दिया। वैसे में '॰' खाली श्र्न्य ही तो था जो भर कर तुमने । पूर्ण बना दिया। श्रव तो पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लो, घटा लो, फिर भी पूर्ण बचा रहेगा। यह घटा-टोप ऐसा ही है कि यहाँ कोई घटा-बढ़ी होती ही नहीं। ऐसी कुछ घटो है कि 'घटाये न घटे श्रीर बढ़ाये न बने'। ज़्यादह ग़ौर से देखनेवाले को 'माइनस' लेन्स का ही चश्मा जो लगता है।



# पं.महासंस्कृतानंद शास्त्रीजी

# प्राकृत-संस्कृत क्य-जल, भाखा बहुता नीर...

जैसा कि शास्त्रों जो के मालगाड़ी की भाँति लम्बे नाम से विदेत है, जैसा उनका तुंदिजतनु आकार था, उनका रुचि भी लम्बे-लम्बे सामासिक, शुद्ध, अतिक्रिष्ट, प्राचीन शब्द प्रयोग की आर विशेष थी। उनका यह निश्चत विश्वास था कि विश्व की यदि कोई राष्ट्र भाषा बन सकने योग्य है तो वैदिक संस्कृत ही। और लिपि शायद ब्राझी या अशोकी। शास्त्री जी का यह शुद्ध संस्कृत का आग्रह उन्हें कई बार वड़े धर्मसंकट में डाल देता था—और फिर सब अ-भारतीय (यानी यवन—उर्दू - और म्लेच्छ-अँग्रेजी) शब्दों के लिये उन्हें पर्यायवाची खोजना पड़ते थे, गढ़ना पड़ते थे। शास्त्री जो एक बार अपने मुकद्दमें के लिए सुखनई से इलाहाबाद (शान्तम् पारम् ! प्रयाग) कैते गये और राह में उन्हें अरानो इकजीतो कत्या के सुयोग्य एक इंजिनियरिंग ( चमा कीजिये— यंत्र-शास्त्र ) पढ़ने वाला वर कैसे मिला और दाँत के दर्द के मारे वे

डाक्टर (पुनः चमा-याचक हूँ—वैद्य ) के यहाँ कैसे गये, ब्रादि रोचक वृत्तान्त शास्त्री जी के ही शब्दों में यहां दिया गया है। जहां ब्राप जैसे संस्कृत से ब्रानिश्च नये-नये पाठकों को समभने में कठिनाई हो, वहां ब्रैकेट (फिर भूल हो गई, 'कंस' में या 'गोलाद्धों' में' ) साधारण वोल-चाल में प्रयुक्त सीधे हिन्दी-हिन्दुस्तानी शब्द भी दे दिये हैं।

(शास्त्री जी ने वताया :

गोमतीपुर (लखनऊ) से मुहूर्त देखकर मैंने प्रस्थान किया, परन्तु जान पड़ता है कि कुछ ज्योतिष के गिणत-पत्त में त्रुटि रह गई। अन्यथा मेरे प्रवास में इतनी विपत्तियां एक साथ कम ब्रातीं हैं। गृह से निकला तो, साथ में पायेय ( सामान ) विशेष होनेसे एक वाहन की प्रतीचा करता रहा । अर्थ-चालित वर्तुल-छत्राच्छादित-त्रिमूर्तिवाहक-उच्च-यान ( एक्का ) मेरी रुचि के ख्रमुकूल उपलब्ध न हुन्ना । सभी शालक (साले, गाली के ग्रर्थ ) वाहन सारथो ग्राहिन्दू दिखाई दिये। किसी प्रकार एक में हिन्दू सारथी जान मैं त्र्यासीन (सवार) हुत्र्या। परन्तु श्चन्ततः उसके सम्बोधनादिकों से व**ह पुनः तुरुष्क श्रथवा पारस्यनि**वासी देवतार्थों की स्तुति करता सा (या ग्रज्ञा कहता हुत्र्या ) सुनाई दिया परन्तु समयपर ग्रन्निरथ-विराम-स्थान (स्टेशन) पहुँचना ग्रनिवार्य दायिक वातावरण कुछ ऐसा ही है, ब्रौर मैं टहरा ब्रापनी वीथि (मुइल्ले) का हिन्दू-संघटक। क्या होगा ? महाभय मनसा पर ब्याप्त था। परन्तु इनुमत्कृपा से सकुशल पहुँचे। इसी बीच रथी ( इक्केवान ) ने एक ताम्बूल-विकेता ( पनवाड़ी ) के यहां रथ रोककर क्राग्निशलाका-मंज्या (दियासलाई) मोल ली तथा तमाद्धका-नलिका (बीड़ी) फूंकता हुन्रा, वह त्रागे बढा ।

श्रिग्नरथ-विरामस्थान (स्टेशन) पर ग्रिपार जनसमुदाय था। किती प्रकार एक भारवाही (कुली) को मैंने निश्चित किया। श्रिपना सर्वधर ( होल्ड ग्रॉल ), चर्मावृत-लघु मंज्षा ( एटैबी ) श्रादि उसे देकर, मैं प्रयाग की एक मूल्य-पत्रिका (टिकिट) मोल लेने गया। एक वातायन (जो कि गवाच् की भाँति था) में से एक अर्थड़ उम्र का ब्यक्ति, जो कि वहाँ का कर्मचारी जान पड़ता था खटाखट नाद करता हुग्रा पीले-हरे नवतमाल ( कागज ) के दुकड़े मुद्रित कर, देता जाता था। कुछ द्रव्य देकर, जिसरें पृष्ठ-रूप द्रव्य ( नोट ) भी था, मैंने एक मृल्य-पत्रिका प्राप्त की ऋौर चला। द्वार पर एक ऋन्य श्वेतवस्त्र धारी महानुभाव एक छोटे से यंत्र से इन पत्रिकाश्रों की चिकौटी सी काटते थे। उस क्रिया के बाद इम ग्राग्निरथ पर पहुँचे। व्यासपीठ (प्लैटफार्म) पर त्रानेक भाँति के पराय-विकेता दिक्तिण-वाम कर रहे थे। कोई खाद्य, कोई लेहा, लेब्य, पेय ग्रादि वेच रहे थे। एक व्यक्ति ग्रानेक समाचार-पत्र तथा ग्रंथादि वेच रहा था; परन्तु ग्रधिकांश ग्रन्थों पर ग्रर्द्धनग्न नारियों के चित्र थे या ग्रन्थादि विदेशी भाषा में थे। मैं ऐसे व्यक्तियों को श्रपनी प्राचीन श्रार्य संस्कृति का घोर शत्रु समभता हूँ। मैं उसे श्रार्य संस्कृति के महात्म्य पर एक ब्याख्यान देने ही वाला था कि गाड़ी के रक्तक (गार्ड) ने तीव्र स्वर से सीटी बजाई। [सीटी के लिए सिर खुजलाकर भी कोई संस्कृत शब्द नहीं मिल पाया इसके लिए शास्त्री जी दुखित हैं। (कोई विवेकवान, हिन्दुत्वनिष्ठपाठक शब्द सुफायें—शास्त्री जी का पता मेरे ही द्वारा है ) ।] गाड़ी धूम्रनिष्कासन करती हुई चली। श्रिग्निरथ के यंत्राश्व (इंजन) तीत्र गति से चल रहे थे श्रौर नलराजा को जिस गति से उसके सारथी ले जा रहे थे उसकी स्मृति हो न्नाई।'' जिस रथांश (डिब्वे) में शास्त्री जी वैठे थे, दुर्भाग्यवश उसमें कई ग्रस्पृश्य भी विराजमान थे ग्रातः शास्त्री जी को गृहगमनोपरान्त सचैलस्नान करना पड़ेगा, यह कहना ब्रानावश्यक है ।

वैठे-वैठे उनकी हब्टि एक शिखाधारी (चुटैया वाले) तरुण पर जम गई। गोरा-चिट्टा युवक था; वेशभृषा उसकी छांग्ल-पद्धति की थी। हो-न-हो विद्यार्थी जान पड़ता था। अपनी इकलौती विवाह-कांदिणी दुहिता के अनुरूप वर समभक्तर उन्होंने वार्तालाप आरम्भ कर दिया 'देखिए वावृपाहव (सम्बोधनों में 'वावृ' जैसे विदेशी शब्द वे चम्य मानते थे) आर क्या पढ़ते हैं ?'

'कुछ भी पढ़ते हों, ऋापसे मतलब है हम 'नाइट लाइफ़ ऋाफ़ लंडन' पढ़ते हैं। बोलिये।'

कुछ सक्पकाकर शास्त्री जी ने भिन्नकोण से वार्तालाप का सूत्र उठाया — 'ग्राप का विवाह तो नेहीं हुग्रा होगा ? मेरा तात्पर्य ग्राप ब्रह्मचारी ही हैं न ?'

'विवाह न होने पर नौजवान ब्रह्मचारी ही रहे यह ब्रावश्यक नहीं। ब्राजकन विवाह एक ब्रार्थिक समस्या बन गई है। सेक्स की प्यास बुक्ताना ब्रालग बात है; सातफेरों वाला जन्म-बन्धन दूसरी।'

विद्यार्थी के एक मित्र पास त्रैठे थे, वे पान मुँह में ठूंसे हुए थे, ऊपर से सिगरेट का कश लेकर बोले —मैरेज सैकैमेंट नहीं है, कांट्रैक्ट है !

शास्त्री जी फिर अचक गये। बोले 'श्राप क्या विश्व-विद्यालय में पढ़ते हैं ?'

'जी हाँ, बनारस यूनिवर्सिटी में इंज़ीनियरिंग पढ़ते हैं।'

'यंत्र-शास्त्र ? धन्य हो ! वह तो त्र्याय की दृष्टि से श्रत्यन्त उत्तम 'रेखा' (लाइन) है ऐसा मैंने सुना है । मेरी दुहिता सीता भी त्र्यायांग्ल-पाठशाला में...'

श्रव दोनो दोस्तों ने शास्त्री जी को वनाना शुरू किया। शास्त्री जी समभे नहीं।

एक बोला—'श्रापके पास त्रापकी लड़की का फोटो है ?

'छाया चित्र ? किस हेतु से ? इमारे शास्त्रों में तो विवाइ-पूर्व वर त्राथवा कन्या का परस्पर दर्शन पाप माना गया है। फिर भी श्राप की इच्छा हो तो वह प्रवंध मैं ग्रवश्य कर दुँगा।'

# श्री पं॰ महासंस्कृतानन्द शास्त्री जी महाराज

श्रीर शास्त्री जी ने दोनों लड़कों के नाम-पते-गोत्र-वंशादि लिख लिये। शास्त्री जी को बहुत बाद में पता चला कि दोनों विवाहित थे। रास्ते में एक श्रिग्निरथ-विराम-स्थान (स्टेशन) पर श्रिग्नरथ-गमना-

गमन-सूचक-इरित-रक्त-दंापयुक्त-लौ ह-स्तं भ-पष्टिका रक्त वर्ण थी (सिग्नल नहीं दिया था) सो ऋग्निरथ कानन में हो हिथत रहा (रुका रहा)। किसी प्रकार से शास्त्री जी प्रयाग पहुँचे, तत्र तक राह में कुछ स्वी, शुद्ध गंगाजल में वनी कठिन मिष्ठान चवा-चवाकर शास्त्री जी के दाँतों में दर्द होने लगा था। उतर कर पहिले एक दंतवैद्य की शोध में चले। एक मिला भी, सो पारसी था। वह बोला—'दाँत निकारना परेगा। पाँच रुपया दाम होगा।' डरकर ऋागे चले ऋौर राजकीय वैद्यशाला (सरकारी दवाखाने) पहुँचे। वहां पर एक डाक्टर ने उनका लम्बा चोड़ा नाम देखकर संद्गेप में कुछ लिख दियाजो मिस्त्री जैसा पढ़ा जाता था वजाय शास्त्री के। बहुत प्रतीचा के उपरान्त एक नर्स ने शास्त्री जो के जबड़े को कोई ग्रोर्धाध छुत्रा दी। शास्त्रीजी के जी में संस्कृत शृंगार—काव्य का रसिक जागृत हुत्रा...यदि मैं उस नायिका को कं/चुकी सीने वाली स्चिका होता...वगैरह-वगैरह स्त्रौर वह दवा क्या हुई ?-- 'मरज बढ़ता गया जुं जुंदवा की।' शास्त्री जी प्रति दिन संध्या त्रौर कभी कभी रात भी वहाँ इत कृत्रिम दंत रोग को लेकर पहुंचने लगे। एक दिन उनमें से एक शास्त्रीयता का विशेष ग्रादर न करने वाली परिचारिका (नर्ष) ने शास्त्री जो के बहुत ग्राधिक प्रगल्भ होने पर (एडवान्सेज़ लेने पर) वह रइपट दे मारा कि सब दाँत का दर्द-वर्द शास्त्रोजी भूल गये। पर प्रति दिन रुग्ण वनकर ऋौषधिशाला में जाते-जाते शास्त्री जी की चिंता का प्रमुख विषय यह बना कि इतने सारे रोगों श्रौर दवाइयों के नामों का संस्कृतकरण कैसे किया जायगा ? दवाखाने में तो छोटी-छोटी चीज़ों से लगाकर सभी बातों के लिये श्रंग्रेजी नाम प्रयुक्त होते थे। श्रतः उन्होंने कुछ पारिभाषिक शब्द रचना के प्रयोग किये : यथा वेड-पैन ( शय्य-

विसर्जिका ); थर्मामीटर (ज्वर-नापक नली); स्टेथैस्कोप (हृत्स्पंदन-परीद्धा-नली ); सिरिंज ( प्रवेशक ); इजैक्शन ( सूची-भेदन ); ड्रे सिंग ( ब्रग्स-परिचर्या ); कम्पाउंडर ( उप-वैद्य ); त्र्यापरेशन ( त्र्यंग-छेदन ); डोज़ ( ग्रौषिधमात्रा ); टिंचर ( ग्रार्क ); फ्रौक्चर ( ग्रिस्थि-भंग ); क्विनाइन ( ज्वरांतक ) । बोतल (?) या शीशी, वार्ड ग्रादि कई शब्द ग्रां-भाषा-न्तरित रह गये हैं। शास्त्री जी शीव ही अपनी इन बहुमूल्य सेवाओं से भिषजगन को ऋ गाँ करनेवाले हैं। शास्त्री जी श्रपना रोग-चिकित्सा विज्ञान परिभाषा ग्रन्थ छपाकर अपने कर्तव्य से तो छुट्टी पा लेंगे - लोग चाहे फिर उस कोष को माने न माने । वे तो स्वप्न देखते हैं कि सत्ता उनके जैसे कट्टर हिन्दुन्नों के हाथों त्र्याते ही वे विधान बना देंगे कि उनके सुसंस्कृत-कोष के ही शब्द नागरिक प्रयुक्त करें, ब्रान्यथा उनका जिह्नाछेदन किया जायगा। उनका तर्क यह है कि भाषा इसी प्रकार तो परिष्कृत हो सकती है। कहीं-न-कहीं हमें सीमारेखा बनानी ही होगी। कितने विदेशी शब्द हमारी भाषा में कबायलियों की भाँति घुसे चले ह्या रहे हैं - हरे राम ! ह्यव यह 'कवायली' ह्यी देख लीजिये-इसके लिये क्यों नहीं विशुद्ध सैंस्कृत यूथ- ग्राक्रामक कहते । सारांश यह कि यदि शास्त्रीजी का बस चले तो शिद्धा का रूप ही

सारांश यह कि यदि शास्त्रीजी की वस चले तो शिचा का रूप ही बदल जाय। ७ साल का बच्चा होते ही उसकी चुटैया छत से बाँध कर उसे शब्दरूपावली, सिद्धाँतकी मुदी, ग्रामरकीष ग्रीर शास्त्री जी का यह कीप रटा दिया जाय। वस फिर क्या चाहिये ? ग्रीर सब बातें गील हैं। देश की रचा, ग्राधिक उत्पादन, उसके लिये शी घा तिशी घ विज्ञान को विकसित करना यह सब द्वेतीयक प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न है शास्त्रीजी के कीप याद करना ग्रीर नये-नये शब्दों के ग्राजीबी-गरीब प्रतिशब्द गढ़नाः जैसे टार्च के लिये 'ज्योति लिंग' ग्रीर फाउंटनपेन के लिये 'ग्राखंड-मिस-लेखनी' ग्रीर टाइपराइटर के लिये 'टंकनयंत्र' ग्रीर सिनेमा-फिल्म के लिये सवाक-चित्रपटार्थ-ग्राबश्यक-कार्यार्थ-कपूरीदि-

#### श्री पं० महासंस्कृतानन्द शास्त्री जी महाराज

निर्मित पारदर्शी पट्टिका, श्रीर साइकिल के लिये 'द्विचक्र-वाहिनी,' श्रीर पेंट के लिये--'किटवस्त्र,' श्रीर नेकटाई के लिये--'कंट वंद,' श्रीर 'विस्कुट के लिये वैशकूट श्रादि-श्रादि। शास्त्रीजी चाहते तो हैं कि १६४७ के हिन्दुस्तान को उटाकर ३००० ईषा पूर्व में जा पटकें। परन्तु खुदा गंजे को नाखन नहीं देता! श्रीर भाषा यों महासंस्कृतानन्दजी के इशारे पर नाचने वाली नटनी नहीं बन पा रही।

[ १६४७ ]



- 'दिखिन पवन बह मंद'
   (विद्यापित )
- २. क्योंकि मैं नश्वर नहीं हूँ प्रश्न हूँ, उत्तर नहीं हूँ।' (जगन्नाय)

मैं दिल्ला हूँ, परन्तु उत्तरोत्तर उत्तर की ख्रोर बढ़ रहा हूँ। यानी साईवेरिया की तरफ नहीं, उत्तर ध्रुव की ख्रोर।

वैसे चीन में हान वंश (२०६ ईसापूर्व २०४ ईस्वी) की चित्रकला में चार दिशाश्रों का जो नक्कशा बनाया जाता था उसमें प्रतीक रूप में यह प्राणी बनाये जाते थे—

> उत्तर का काला कञ्जुत्रा पूर्व का नीला अजगर (ड्रैगन)

# उत्तर दक्षिण

दित्त्रण का लाल पद्मी, श्रौर पञ्छिम का सफेद शेर।

लाल पद्मी दिक्तिण और काला कछुआ उत्तर। धन्य है चीनी चित्रकार तेरी कल्पना! मगर दो हज़ार बरस में कुछ दुनिया का रंग बदल गया है। लाल भालू तो उत्तर में है। और काला कछुआ दिक्खिन में। यद्यि कछुआ और ख़रगोश की दौड़ में आख़िर कीन जीतता है यह सवाल अनिर्णीत है।

श्रीर उत्तर भारत के कश्मीर-शिर्षपर मद्रासी फीजें लड़ रही हैं
श्रीर मद्रास की एड़ी में उत्तर-एशिया-सोवियत की नुकीली कील निरन्तर खुदी जा रही है। उत्तर के शहरों में दिल्लिए के 'स्वामी' जाग गये हैं श्रीर ऐस्रर-नैस्रर-मैनन-स्रयंगरादि नाम सुनाई देते हैं श्रीर दिल्लिए में कुछ उत्तरीय फ़िल्मों की ट्यूने श्रीर वेष-भूषा श्रधिक श्रपनाई जाने लगी है। शरणार्थी बहिनों की दया से पांचाली पहनावा (शलवार-सुपद्दा श्रादि) पूना बंबई में भी चल पड़ा है। श्रीर दिल्लिन की गायकी कर्नाटकी श्रीर उस्तादी धीरे घीरे विलुप्त हो कर वही पंजाबी ठेगा माहिया श्रीर गज़ल कृष्वाली सिनेचित्रों द्वारा जनकचि पर हात्री हो रहे हैं। उत्तर की वर्फ पिघल रही है, दिल्लिन का श्रयामवर्ण कुछ उज्जल-बरन हो रहा है। दिल्ली गायिका सुब्बुलक्मी नानक के भजन गाती है। श्रीर पूर्वी पंजाब के लेखक की स्भ कन्याकुमारी तक पहुंचती है। यानी वह उनका 'दाक्लिय' (शिवेलरी) है।

दित्तण में एक लाभ है। वह दित्तणा का। ग्राप जो कुछ भी करें-चाहे 'पोपैडम' (पापड़ का मद्रासी करण) बनायें या वीणा बजायें, चाहे क्रकीं के लिये कलम धिसें या पत्रकारी करें—सब कुछ द त्रणार्थ होता है। शायद मुस्कुराने के भी दाम वहाँ गिनाना पड़ते हैं। समय किसी के पास नहीं है-समय संपदा है, यह लोकोक्ति वहाँ सार्थक है। परन्तु उत्तर में बहुत कुछ मुफ्त है—उपदेश, ग्रातिश्य ग्रानावश्यक पूछताछ, लबड़-

#### ख़रगोश के सींग

धोंधों, बात-चीत, ढीलाढालापन-सब कुछ कसरत से श्रीर उदारता पूर्वक, मुक्त श्रीर मुफ्त मिलता है। दिच्या में श्राप किसी से पूंछिये 'श्रमुक रोड कहाँ हैं'। वह रुकेगा नहीं, कांस्टेबल की श्रोर इशारा कर देगा। उत्तर में श्राप पूछिये-ंचांदनो चीक कहाँ हैं? तो १० मिनट तक वह श्रादमी श्रापसे इधर उधर की बात करेगा, बैटायेगा, लस्सी पानी पूछेगा श्रीर श्रन्त में कहेगा—चौक तो हमें मालूम नहीं साहब उधर उस दूकान पर पूछिये। दिच्योत्तर विभाग में श्रंतर है। दिच्या कोड़ी-कोड़ी को सम्हाल सकता है, उत्तर में कोयलों पर मुहर नहीं, श्रापियों की लूट कल्पनार्थ तो खासी होती है: 'श्राप का दौलत खाना ?' 'जी हाँ, यह लड़का श्राप ही का है' इत्यादि!

वात यह है कि प्रत्येक दिशा का अपना दर्द है, अपना आनन्द है।
पूर्व-पूर्व है और पश्चात् हो नहीं सकती। उसी प्रकार दिन्णोत्तर मिलन
दो-ध्रुव मिलन के समान असम्भव है। 'गोपाल चन्द्र मिश्र' ने ३००
वर्ष पूर्व चारी दिशाओं के सुल-दुल लिखे हैं, जिसमें दिन्ण के सुख
और उत्तर के सुल सुनिये—

चीरा चीर सालू सेला समला वहारदार

जरकसी काम जहाँ होत नाना भाँति है। सुकवि 'गोपाल' साल रक्त प्रवाल-मान

मानिक विसाल मोती मंहगी सुजाति हैं॥ मेवा ह्यां मिठाई फल फूल मूल मुक्त राज

दिशा के गुन कहे नहीं जात है।। दयावान धनवान पुनि, लोग बड़े गुनवान। यातें दिन्छन देस को करिये सदा पयान॥

# उत्तर दिच्ण

ग्रीर उत्तर के—

लायची लवंग दाख दाडिम बदाम सेव सालम त्रांगूर पिस्ता खैये उठ भोर को । कस्त्री केसर जावित्री जायफल

दालचीनी देवदारू की सुगंधि चहुँ श्रोर को ॥ साल श्रो दुसाले धुस्सा नाना पसमीना श्रोदि

देखत रहत त्र्याछि तियन की मोर को। कहत 'गोपाल' प्यारी सुनिये निहोर मोपै

कह्यो नहीं जात सुख उत्तर की श्रोर की ।। हरिद्वार ते कै परित बद्रीनाथ केदार । होत कृतारथ जीव यह उत्तर खंड मभार ॥

श्रीर जहाँ तक दुख का प्रश्न है उसकी चर्चा में नहीं करूँगा। उसमें तो 'होत बड़ी बड़ी ख्वारी' श्रीर 'जीव हिंसक हरामें हैं।'

उत्तरी श्रीर दिल्ली श्रमरीका में कई दशकों तक भयानक लड़ाई चलती रही । इमारे श्रिहंसक रामराजवाले देश में कभी-कभी 'द्राविड़स्तान' का द्राविड़ी प्राणायाम सुनाई देता है। पर वह यों ही है। श्रसल में इमारे देश में सब दिशाएँ एक ही दिशा की श्रार जाती हैं। कध्वीयां दिशे ब्रह्मणेनमः (कर्ष्व दिशा में ब्रह्म को नमस्कार है!) उत्तर तो किसी प्रश्न का हो सकता है श्रीर कई तरह हो सकता है। यानी एक 'उत्तर' के बत्तीस ढंग। कई लोग कई तरह से उत्तर देते हैं। मद्रासी 'हाँ' के लिए गर्दन उसी तरह हिलाता जैसे उत्तर वाला 'ना' के लिए। श्रीर कभी-कभी तो मीन ही उत्तर हो जाता है। श्रंप्रेजी में श्रीर पारसी में मीन 'हाफ़ कन्सेंट' (नामरज़ा श्राधी स्वीकृति) है तो हमारे यहाँ 'मौनम् सर्वार्थनाधनम्!

दित्तण के भी संस्कृत में वहीं हाल हैं, ऐसा ग्राप समभते हों तो ग़लत है। दित्तण में शब्द भी दित्तणात्यों की भाँति ग्रारंभरार ही है। दिच्या के द्रार्थ हैं यशादि शान तथा यमामिसता दिशा द्र्रीत विश्वा के सिवा द्रीत शब्द दिच्या से बनते नहीं। यह दोनों के संबंधों का द्रांतर है। दिच्या वाला काफ़ी की बिना दूधकी प्याली से संतोष कर लेगा, पर उत्तरवाले को तो मलाई-खुरचन, पेड़े बरफी द्रीर लस्सी के बिना संतोष नहीं। पहिनावे की भी वही बात है; दिच्या में एक तहमद या लुंगी और एक उत्तरीय काफी है, उत्तरवाले के साफेका पल्लू ही इतना लंबा होता है कि क्या कहना है! द्रांगरखा-मिर्ज़ई भी वैसी ही लंबी लंबी होती है! मलाया की स्त्रियों के पहनावे की तुलना मेरठ की स्त्रियों से क्यों करें!

मगर मेरे जैसे सब रँग में खुश श्रादमी को 'इड़ली-दोसा-उपमा-सारम्-जिड़िवप्पु' से भी उतनी ही मुहब्बत है जितनी चाट-छेबले-दहीबड़े-चना ज़ोर गरम' से ! हम हर हालत में खुश हैं, दिर्चाण्यों की इमली-मिचें भी मुबारक; श्रीर उत्तरवासियों के पराठे कचौड़ी भी मुबारक ! हमारे लिए तो 'कथ्थक' श्रीर 'कथकलि', 'कहरवा' श्रीर श्रीर 'भारतनाटयम्' एक ही से श्रंगविद्येप हैं; चूंक नृत्य में केई विशेष रुचि नहीं है ! जंगल में मोर नाचा किसने देखा ! ( हमने देखा है !) वही मोर वा नाच हमें पसंद है । वैसे श्रादमी कितना भी क्यों न नाचे, न नौ मन तेल जुटता है न राधा नाचती है !

उत्तर श्रीर दिल्ल के साहित्य में हमारे लेखक मित्र कहते हैं, बहुत सा साम्य है। यानी यह कृशनचंदर श्रीर मुद्दकृष्ण, यशपाल श्रीर वल्लथोल वाला 'साम्य'-वाद नहीं—सचमुच में वैष्णव-शैव प्रेरणाश्रों में, जीवन के प्रति श्रीर मरण के प्रति तटस्थ दृष्टिकोण में बड़ी समानता है। 'श्रच्छा! ऐसी भी कुछ बात है!— हम तो समभते थे वो मद्रासी में भी कई साहित्य-प्राहित्य हो सकता है!' 'तत्ततत्त सब किवा कह गये श्रानत कहे सो जुठी!' श्रीर साउथ इंडियन रेलवे से जाते हुए एक दिल्ला नायक ने कहा (वह शठ भी या या

# उत्तर दिच्ए

नहीं पता नहीं )—'दी नार्थि डियन हॅस नो कल्चर । ग्राई यम ए यम. ए. इन यकाणामिक्स फ्राम यण्णामलाई यूणीव्हर्सिटी । यम-स्रो-यण्ण-ई-वायी मिण !' ( ऋथीत् ऋंग्रेजी के दिन्छो उच्चारों में — उत्तर भारतीय की भी कोई संस्कृति है ? मैं तो ग्रन्नामलाई विश्वविद्यालय का ग्रर्थ शास्त्र का एम. ए. हूँ। पैसे का स्पेलिंग होता है Money )। परंतु उत्तर भारतीय जन ऋंग्रेजी बोलता है तो 'एंगील' 'सर्कील' के ऋलावा उच्चारण 'सकूल' श्रौर 'इसकूल' भी हो जाते हैं। 'इस कूल प्रिय तुम हो, मधु है, उस कूल न जाने क्या होगा !' कहने का मतलव, दोनों के दोप हैं। दोनों की हेठी-हेकड़ी है, दोनों के प्रांता भिमान कम नहीं हैं — पर उससे क्या ! हैं तो हम सब एक ही भारत के 'भारती'। चाहे तामिल के 'भारती' को बुंदेलाखंडी न जानते हों, श्रौर तामिलनाड-केरलवाले 'भारत-भारती' को न जानते हों। उत्तर श्रीर दित्तण में दो ध्रुवों का ऋंतर होने पर भी है तो दोनों में एक सूत्र ! ताज या श्रमृतसर का मंदिर जितना सुन्दर है उतने ही सुन्दर हैं मोनाची के मंदिर श्रीर रामेश्वरम् या काँची के विमान ! कावेरी का जल जितना जीवनद है उतना ही कालिंदी का; श्रौर लिपि-वैषम्य होने पर भी हम तंजीर की 'वीणा' सुनकर उतने ही हर्षित होते हैं, जितनी काशी की शहनाई!

लगता है यह दिशाभेद निरा रूप-भेद है। ग्रात्मा तो नैनीताल हो

या जटाकमंड, एकसी जँची है !

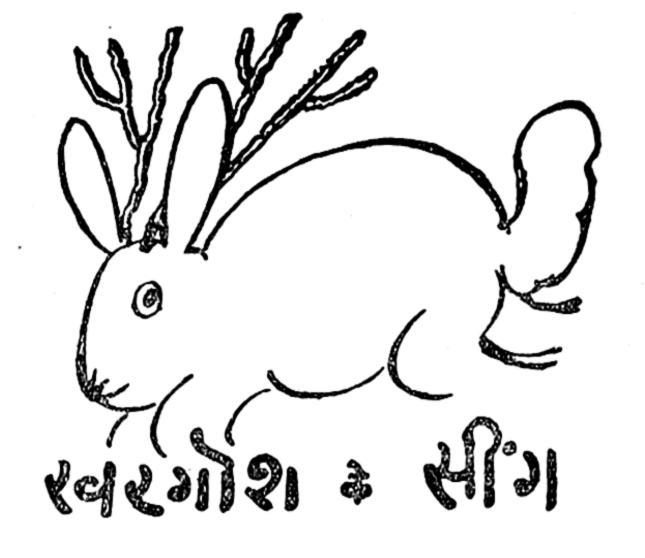

...साचात् पशुः पुन्छ-विषाण हीनाः

बड़े बूड़े कह गये हैं—'श्रादमी में पशु से श्रधिक एक चीज़ है ज्ञान। नहीं तो वह बिना सींग-पूछ का प्राणी है।'

शान तो त्राक्ल से प्राप्त होता है। पर इमारे शानार्थी जो कालेज में पढ़ने वाले या वालियाँ हैं, उनकी हालत दूसरी है। उनको उम्र त्राने पर पंख फूटते हैं या सींग उगते हैं। त्रीर उनके जीवन का उस्ल है:

इशक नाजुक-मिज़ाज है वेहद, श्रक्ल का बोभ सह नहीं सकता।

श्रभी हाल में कटक गया या। वहां सुनता हूँ, लोग जाते हैं तो श्रक्सर श्रटक जाते हैं। पर मैं नहीं भटक सका। वहीं सींग का बहुत बिह्या काम होता है। वह देखने गया था। सींग की छड़ी, सारस, सौंप, फूल्यान, कलम, कंघियाँ, खिलौने श्रीर एक ख़रगोश भी देखा। सींग का ख़रगोश, जी हां ख़रगोश के सींग... !

श्रक्सर जो चीज़ श्रसंभव, श्रशक्य, कभी न पाई जाने वाली हो उसे ख़रगोश के सींग या 'श्राकाश-कुमुम' या रेती से तेल, या ऐसा ही कुछ कहते हैं। संस्कृत का श्लोक है कि एक बार रेती रगड़ कर तेल भी मिल जाये, ख़रगोश के सींग उग श्रावें, परन्तु भूर्ख का हृदय च्रण भर भी नहीं बदलता।

में तो शिक्तक हूँ श्रीर 'करत-करत श्रम्यास ते जड़मित होत सुजान!' (यानी सुजान भी जड़मित हो जाता है!) मानता हूँ। हर साल कई मूर्खों को (श्रगर डिग्री-याफ्ता नौजवानों को ही ध्रकलवाले कहा जाये तो) बुद्धमान बनाया करता हूँ। श्रीर इसीलिये मुक्ते हट़ विश्वास है कि ख़रगोश के एक न एक दिन सींग जरूर कगेंगे। इसी को तो 'युटोपिया' की श्राशा कहते हैं। श्रीर यह श्राशा न होती तो विधाता की सुष्टि को हम ज्यों का त्यों मंजूर कर लेते। मगर नहीं, हम भरसक कोशिश करते हैं कि इस सुष्टि को बदलेंगे। नया बनायेंमे, वेहतर बनायेंगे।

इस ख़रगोश के सिर पर सींग उगने की समस्यासे में दूसरे एक विचार पर पहुंचा कि श्राख़िर सींग का उपयोग क्या है ? क्यों प्रकृति ने यह 'शृङ्गापत्ति' (तर्कशास्त्र में between two horns की उलक्षन) नाहक मोल ली। गेंडे के लालट में से एक नुकीला सींग श्रागे रहता है श्रीर 'यूनीकार्न' श्रादि राच्सों का भी वर्णन सींगयुक्त है। सींग लड़ने का खास हथियार रहा होगा उन जानवरों का जो कि सिरसे काम लेना चाहते हैं, परन्तु दिमाग जिनका विकसित नहीं था। यों यही काम हाथी श्रपने दांत से श्रीर 'हिप्पो' श्रपनी थूथड़ी से श्रीर मगर श्रपनी कंटीली पूंछुसे लेता होगा। ज्यों-ज्यों जानवर सभ्य होने लगा, उसने सींग का परित्याग कर दिया। जो जङ्गली हिरन, रेंडियर श्रीर बारहसींगे (उनके सिरपर एक दर्जन ही सींगों की व्यवस्था विधाता ने किस गणित के हिसाब से की पता नहीं) थे वे बाद में बिना सींग के पालत् मृग-शावक

वन गये। श्रौर जहां पहाड़ी 'याक' के सींग होते हैं, मैदान पर खन्चर-घोड़े फिर विना सींग के लदू जानवर हैं। श्रौर यहाँ श्रपने मित्र श्री गर्दभ जी का तो स्मरण कर ही लेना चाहिए, क्योंकि लड़ना उसके स्वभाव में है ही नहीं। बहुत खीभ उठे तो पिछली दो टांगों से गर्द उड़ा दी—जैसे मध्यमवर्ग के साधारण लोग घर बैठे निंदा, निरर्थक श्रालोचना, टीका, टिप्पणी, scandal किया करते हैं।

तो सींग पहिले उच रहा होगा, बाद में जङ्गल में छिपे रहने के लिए एक खोल (कमोक्ताज) श्रौर वाद में धीरे-धीरे वह नदारद होने लगा। परन्तु ग्रभी भी त्राज गऊमाता, महिष (भैंस ) त्र्रीर उनके पतिराजों में यह सींग पहनने का रिवाज मौजूद है, यदापि नावें स्वीडन की त्र्योर बिना सींग की गौएँ होती है। ज्यों-ज्यों विकास के कम में प्राणी सिरके अन्दर के हिस्से से ज़्यादह काम लेने लगा, उसने बाहर के ये 'डेकोरेशन्स' कम कर डाले। मगर कह मैं यह रहा था कि भले त्रादिमयों के। त्राज के त्रागु-युग में इमेशा त्रासम्भव से त्रासम्भव बातों के लिये तैयार रहना चाहिये। ऋौर जितनी विचित्र ऋौर साधारण कल्पना त्रादमी करे उतना बड़ा 'कल्पक' वह माना जाता है, इसलिये त्र्यगर ख़रगोश सुन्दर छोटे-छो**टे ब**करी जैसे दो सींग पहन कर त्रापके सामने उछलने भी लगे, तो त्राप को चौंकना नहीं चाहिये। क्योंकि कभी वेचारे ख़रगोश के भी तो दिलमें यह इच्छा हो सकती है कि देखें सींग उगाकर या पहनकर कैसे लगते हैं ? कुछ च्रादमी इसी शौक से ऋपने सिर पर तिकोनी टेढ़ी टोपी या ऐसी सींगदार पगड़ी पहनते हैं। उदयशंकर के नाच में नन्दी जो बनता है वह तो दो बड़े सींग सिरसे बाँघ ही लेता है। नन्दी ऋोर कुछ ऋादमियों में बहुत वातों में साम्य है। क्योंकि जबतक उसे छुत्रो नहीं, शिवजी का दर्शन दुर्लभ है, वैते ही जब तक चपरासी साहब या प्राईवेट सेकेटरी साहब को पुजापा नहीं चढ़े, बड़े साहब के दर्शन नामुमिकन होते हैं। इस

लिये संस्कृत में ऐसे शृङ्गियों (सींगवालों) से सावधान रहने का आदेश है।

सींग का एक उपयोग श्रादमी ने 'विगुल' की तरह से भी किया था। रण के वर्णनों में एक वाद्य यह रणश्रुङ्ग भी है। कई यूनानी देवी-देवता तो इसे साथ लेक्द्र रहते थे। श्रागे चल कर विगुल इसी से बना। दूसरा सींग का उपयोग श्रादमी ने उसे पोला कर, या वह खोखला ही हो तो वैसे ही साफ़ कर, चीज रखने के लिये, एक 'धर्मास' की तरह किया कुछ लोग घर में दीवान खाने सींगों से सजा कर रखते हैं। मेरी समभ में श्राजतक यह शौक़ नहीं श्राया है—कोई शिकारों हो श्रोर खुद मारे हुए जानवरों के सींग रखे तो कुछ शान की बात भी है। नहीं तो श्रपने मकान में श्रागे पीछे कद श्रादम श्राईने के पास दो पनियाली, मुर्दा श्रांखों वाले हिरन के सींग टँगें हैं, श्रौर उनके सींगों पर हैट श्रौर पेंट कोट लटकाये जा रहे हैं।

श्रभी मैने परसों एक बात देखी है श्रौर मेरा विश्वास बढ़ गया है कि ज़रूर ख़रगोश के सींग उगेंगे। नेपोलियन की तरह हम भी श्रपने कोश से 'नागुमिकन' शब्द निकाल देंगे। श्रौर वह बात यह है कि मैंने एक घूस या रिश्वत न लेने वाला कस्टम का सिपाही देखा है, फैशन न करने वाली एक कालेज की लड़की देखी है, श्रपने सरकार की निन्दा न करने वाला एक समाजवादी देखा है, श्रौर प्रांतीयता से जो नहीं भरा हुश्रा है, ऐसा पंजाबी, वंगाली, मद्रासी या महाराष्ट्रीय श्रादमी देखा है। श्रभी मुक्ते भरोसा है कि चमत्कारों का युग नहीं बीता है। ख़रगोश के शींग उग सकते हैं श्रौर इस दुनिया में जीने के लायक श्रभी बहुत उम्भीद का सामान बाकी है। जिस दिन ख़रगोश के सींग उगेंगे वह कहुए से होड़ करने का श्रभिमान छोड़ देगा। श्रौर वह भी 'धीमे मगर निश्चित' गति से श्रपने ध्येय तक पहुँचेगा। जवान लोग ख़रगोश की तरह चंचल, सलज्ज श्रोर पलायन-प्रिय

# ख़रगोश के सीग

होते हैं। कभी-कभी वे 'मई के ख़रगोशों,' की तरह पागल होते हैं। परन्तु वे दायित्व को समभने लग जायें —देश के श्रौर घर के श्रौर वाहर के—तो उनकी इच्छाश्रों के फर-फर उड़ते हुए कागजों पर पेपर-वेट रखा जा सके श्रौर बहती दुई र्ष नदों का बांब नहीं घाट बाँबे जा सकें।

रोमन लिपि की खूबी है कि सिंह ऋौर सींग लिखने में कोई ख्रंतर वह नहीं करती। ऋौर राजपूती शान वाले सिंहों का ध्यान ऋाते ही (जिनके लेहँ इंनई होते) मुक्ते एक चुटकुला याद ऋाया जो एक परीचार्थी का 'हाउलर' है।

प्रश्न था - बावसिंह का चरित्र-चित्रण कीजिये।

'रत्ताबंधन' नाटक में बाघसिंह एक प्रमुख पात्र है। बाघसिंह एक वीर राजपूत है। उनकी वीरता प्रशंसनीय है।

किन्तु परीचार्थी ने जिन शब्दों में बाविसंह जी का चरित्र-चित्रण किया है वह कम प्रशंसनीय नहीं है।

परीचार्थी ने लिखा है — "बाब ख्रीर सिंह दोनों जंगली जानवर हैं। दोनों जंगल में रहते हैं श्रीर शिकार किया करते हैं। संसार में अफ्रीका के बाघ ख्रीर सिंह बहुत प्रसिद्ध हैं।"